t - + l t j Anlal Shamb Lallubhar Shah · Mat - t v v Prent mj Prom, Bharnagar

प्राधिस्यान-

श्रीगोदीपार्शनार्शनगंदी

मुक वाजार (भारताः)

P. Allow (Mayor)

3 a Language Road

## ्रिक्षणानुस्य स्टब्स्य स्टब्य

| ावपप'                                      |     | पृष्ठा | 45  |
|--------------------------------------------|-----|--------|-----|
| ६ प्राथमिकवक्तर्यं संस्कृते                | ••• | •••    | Ę   |
| २ प्राथमिकवक्तव्यं हिन्दीभाषायामपि         | ••• |        | 6   |
| ३ श्रीमहिजयराजेन्द्रम्रीश्वर-गुरुगुणाएकम्  |     | •••    | १२  |
| ४ श्रीमहिजयधनबन्द्रस्रीध्यर-गुरुगुणाष्ट्रक | म्  | •••    | १४  |
| ५ श्रीमदुपाध्याय-श्रीमोहनविजय-गुणाप्टर     | म्  | •••    | १६  |
| ६ श्रीमहिजयभूपेन्द्रस्रीभ्वर-गुणाएकम्      | ••• | •••    | १८  |
| ७ श्रीमद्विजययतीन्द्रस्रि-गुणाएकम्         | ••• | •••    | ২্০ |
| ८ ब्रन्थ प्रत्येसिक्षस—जीवनम्              | ••• | •••    | २२  |
| १ तत्राऽऽदो मंगलाचरणम्                     | ••• | •••    | १   |
| २ पारिसकुलोत्पत्तिः                        |     | •••    | २   |
| ३ गुरुजनमादिपरिचयः                         | ••• |        | દ્  |
| ४ दौरावसद्गुणवर्णनम्                       | ••• | •••    | ९   |
| ५ घुलेवनीर्थयात्रा. परोपकृतिश्च            | *** | •••    | १३  |
| ६ सिंहलद्वीपगमनं, मातापित्रोर्वियोगः       | ध   | ••     | १४  |
| ७ प्रमोरस्युंपदेशदीक्षाग्रहणम्             | ••  | •••    | १६  |
| ८ शास्त्राभ्यासः, वृहद्दीक्षा, पंन्यासपदं  | च   | ***    | १८  |
| ९ श्रीधरणेन्डस्रिपाठनम्                    | ••• | •••    | २०  |
| १० श्रीप्त्याद्वालुक्तवादे पृथम् भवनम्     | ••• | •••    | २२  |
| " ( श्रीपूल्यानां शिथिलताचरणं च )          |     | ***    | 75  |
| ११ श्रीपूज्यपद्रमाप्तिर्जावराचतुर्माची च   | ••• | •••    |     |
| ६२ श्रीधरणेन्द्रसूरेः शंकासमाधानम्         | ••• | ***    | २८  |

| ``                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| , 88                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | १२३                                     |
| ३९ गुरोरपूर्वध्यानविहारिकयादीनामुत्कपता                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | १२५                                     |
| ३९ ग्रोरपूर्वध्यानविद्वारिक्षयादीनामुत्कपता स्थान<br>४० पूर्वाचार्यवद्रचित-प्राहृतसंस्कृतप्रस्थनामानि                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | १२०                                     |
| ३० गरारप्रव का कतसंस्थान                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                         |
| ४० पूर्वाचार्यवद्गचित-प्राकृतवर्गाः<br>४० पूर्वाचार्यवद्गचित-प्रान्यनामानि<br>४१ सङ्गीन-भाषान्तर-प्रन्यनामानि<br>अर सङ्गीन-भाषान्तर-प्रामादीनि                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 636                                     |
| 80 र्या भाषान्तर-अन्यात                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | १३३                                     |
| ४० पूर्वाचा-भाषान्तर-प्रत्यनामाः<br>४१ सङ्गीत-भाषान्तर-प्रत्यनामिति<br>४२ गुरुहस्तिलिखताऽऽगमादीति<br>४२ गुरुहस्तिलिखताऽऽगमादीति<br>४३ मण्डपाचलयात्राप्रस्थानं, परं श्वासवृद्ध्या<br>४३ मण्डपाचलयात्राप्रस्थानं, मुनिगणवर्णनं च                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ( 44                                    |
| कर ज्यासिक्षता ३३ गार श्वासिक्षया                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | *** 37                                  |
| ४२ गुरुविस्तार जायस्थातः पर                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 77                                      |
| - The state of the | १३६                                     |
| ४२ गुरुहस्तालाकात्राप्रस्थानं, पर स्थापत<br>४३ मण्डपाचलयात्राप्रस्थानं, मुनिगणवर्णनं च<br>,, राजगढाऽऽगमनं, मुनिगणवर्णनं च<br>४४ आर्याऽऽगमो, स्वरध्वासेधनञ्च                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 02/                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | १३८                                     |
| ग रत्वामी ज्वरमा                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | १४२                                     |
| ४४ आयाज्यानी गुरूपवर्ग ट्रिन्य                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | . ६४७                                   |
| भ शार्षाऽऽगमो, स्वरम्बासयस्य<br>४४ आयोऽऽगमो, स्वरम्बासयस्य<br>४५ श्रीसंघिनन्तोत्पत्तौ गुरूपदेशः<br>४६ शिष्यस्रशिक्षा, समाधिना स्वर्गारोहस्रः<br>४६ गुरुनिर्वाणोत्सवस्तत्र संघमितस्य<br>४६ गुरुनिर्वाणोत्सवस्तत्र                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | • १५१                                   |
| ं शिष्यस्थिशिक्षाः संघमिकित्र                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | -                                       |
| ४६ शिष्यस्थात्वस्तत्र संघमाकः<br>४८ गुरुनिर्वाणोत्सवस्तत्र संघमाकः च<br>४८ अनित्योपदेशो, गुरुमूत्तिस्थापनं च<br>४८ अनित्योपदेशो, गुरुम्बियाची, तद्गुणोत्कीत                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | - १५५                                   |
| प्रद गुरुनिया के गरुस तस्या के                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | तंच '                                   |
| मनित्योपदेशाः द्वाना तहगुणात्माः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | न य १५९                                 |
| ४८ लागा गहीवबाचाः "रे                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ··· • • • • • • • • • • • • • • • • • • |
| . फलोसंस्था उ केन्ह्राय-गुरुपष्टा                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ા… કદક                                  |
| ४६ गुहिनवीणित्सवस्या<br>४८ अनित्योपदेशो, गुहमूत्तिस्थापन च<br>४८ अनित्योपदेशो, गुहमूत्तिस्थापन च<br>४९ फलसिद्ध ग गुहिंबेवार्चा, तद्गुणोत्कीत<br>५० श्रीसीधर्मवृहत्त्रपोगव्छीय-गुहपट्टावर्ल                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 500                                     |
| ०० श्रालायाः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                         |
| ०० श्रास्तः<br>०१ प्रशस्तिः<br>०२ राजेन्द्रगुणमञ्जरी-परिशिष्टकम्<br>०३ श्रीमहिजयराजेन्द्रस्रीश्वराणां सार्थर्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | १७३                                     |
| वर्ग व्याणमञ्जरी-परिस्तालां साथेर                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | जाएक१८५                                 |
| ५२ राजामञ्जू                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | A                                       |
| ०२ राजेन्द्रगुणमञ्जर<br>०३ श्रीमहिजयराजेन्द्रस्रीश्वराणां सायः<br>५४ स्वगच्छीयमयीदापटकं-३५ समाचा<br>५४ स्वगच्छीयमयीदापटकं-३ समाचा                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ती ं.१९३                                |
| क्षियमयदि।पष्टः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | •••                                     |
| पप्र स्वगुरुका कि                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                         |
| महाश्रद्धान                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                         |
| ५४ स्वगच्छायम् ।<br>५५ ग्रुद्धाऽग्रुद्धानि                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                         |



#### १-प्राथमिक-वक्तव्यम्

अयि सज्जनवृन्द ! यदासीद्त्र सत्यधमेयोहीनिवेहीयसी, तदा तां निरसितुं वलवदितिजिस्व—पुण्यपुञ्जगाल्याद्र्शभूतानां नररत्नानां जनिवोभोतितराम् । ते च सत्यपि विपमवातावरणे स्वात्मवलेन सत्य—सनातन—धर्मेस्थित्यां सुजनजनचित्तमाकृष्या-कृष्य तदात्मकल्याणकारिपथं नयन्तितराम् । तहीनेके भवभीरवः प्राणिनः स्वकल्याणं कर्तुं प्रभवन्ति ।

एतदेव नैसार्गेक नियममनुसृत्यैतस्मिन् श्रीवीरजिनशासने शिथिलाचारि—जैनाभासानामुपदेशं श्रावं श्रावं श्रावं जनता कुपरम्परयाऽऽचारिशिथलता, वेपविडम्बनता, प्रतिमोत्थापनतां, यथार्थसाधुश्राद्धित्यालोपनता, इत्यादिका कपोलकिल्पतामेव शास्त्रमर्योदा मन्तुं लग्ना। तदवमरे प्रस्तुतप्रमथवण्यमानः श्रीमानेप आयालब्रह्मचारी, मर्वतन्त्रस्वतन्त्रः, शुद्धक्रियोद्धारकरः, सौधर्म-वृहत्तपोगच्छीय—श्रेताम्बरजैनाचार्यवर्षः. श्रीमद्विजयराजेनद्रस्री-धरम्तद्वृद्धमुच्छेनु श्रेपृज्योपाधि विहाय आद्धमाधूना शाश्वतं मत्यवर्मं पुनः प्रकाशयाञ्चकार।

प्रतिष्ठामे च लोकवञ्चकतत्कृतानेकोपमर्ग-वितण्डावादादि-कष्ट महमानोऽकृतभयोऽप्रतिवद्ध विह्रस्त्रेष सदुपदेशैरगणित-भव्यान सम्यक्त्वरत्नप्रदानेन शुद्धदृढश्रद्धाश्चक्रिवान् । एवममुना भावानुष्टाने प्राक्तनी त्रेस्तुतिकीमर्यादा देवोपासनाधिक्याद् विलुप्र-प्रायापि प्रमेयाऽनेकप्रन्थोक्ताऽऽदेयसुप्रमाणैः पुनर्व्यतन्तानि । एवमेषकोऽनेकजिनविन्वप्रतिष्ठाञ्जनशलाकानां ज्ञानभाण्डा-गाराणां च स्थापनां चकराञ्चकार, अपरं च विशिष्टोपयोगिनम-भिधानराजेन्द्रकोपप्रमुखानेकसाहित्यप्रन्यं रचयाञ्चकार । पुनरे-पोऽतीवजाप्रद् भावप्रवाहिसुधानयधर्मदेशादिनेदं जैनशासनं जो-जोपाञ्चकार । नैतावन्मात्रमेव किन्तु. इत्यंकारमसौ युगापेक्ष्या सर्वोत्कर्पतामावहन्तप्रतिवञ्जविहारेण, तपसा. ज्ञानेन. ध्यानेन. जातीयोद्घृतिकरणेन, मौनादिना च पुरावनप्राभाविकाचार्यमान्य-मुपेयिवान, इनि प्रयक्षीज्ञनवन्तः नर्वे ।

प्रस्तुतेऽस्मिन् शीराजेन्द्रगुणमञ्जगिप्रत्ये चेत्तस्येव यावज्ञीव-कृतकार्यमितरत्यावण्येमानसद्गपदेगत्रश्लोत्तरादे प्रामिद्वित्वेऽप्य पत्यवित्तारनिय सर्वन्यमेव त्याविर्ण, किन्न सम्मायोगत प्रवप्रणा तर्भत्तः ग्राम्य ये प्रवप्रानुक्रम वर्षत् वष्यावतः न

पुनर्समाऽगुर्य स्वतः विषा वराया — रागस्याः ततः व स्वराचार्यः श्रामः त्रास्त्रेरतस्य प्रतः । त्रास्त्रातः व्याप्तः प्र पाध्याय—श्रीसनातारद्वा वतः त्रास्त्र स्वतः । स्वतः स्वतः स्वतः । स्वतंस्त्रस्य स्वरं । श्रापंत्रस्य सम्बद्धाः से स्वास्तावकः स्वतः । द्रोपेण स्वत्यायाः स्वरं । स्वायं प्रतः स्वरं । स्वायं प्रति । स्वरं । तीति । स्मारं स्वयं वृष्या संसोध्य प्रतायसम् स्वरं से स्थान

> साउरमभ्ययंत्रहभ्तौ रचितः गुरादविज्ञागे मृनिः।



सज्जनगण! जब कि—संसार में मद्य और धर्म की अद्यन्त हानि—कमजोरी हो जाती है, तब उस हानिको हटानेके लिये अति बलवान्, तेजस्वी, बड़े ही भाग्यशाली, आटर्शहर, नर-रत्नोंका जन्म होता है और विपरीत बाताबरण फेल जानेपर मी वे अपने आत्मवलसे सचा, प्राचीन, धर्मकी राह पर उत्तम लोगोंके दिलको खींच खींचकर उन्हें आत्मकल्याणके मार्गपर लाते हैं। तब उसी मार्गके द्वारा अनेक भवभीरु प्राणि अपना आत्मकल्याण करनेके लिये समर्थ होते हैं।

इसी स्वाभाविक नियमानुमार इस श्रीवीर जिनेन्द्र भगवानके शामनमे शिथिलाचारी केवल जैनमात्र नामधारियोंके उपदेशको सुन सुन कर श्रमजालमे पड़ी हुई यह जनता कुपरंपरासे प्रचलित आचारिशिथल, वेपविडम्बक, जिनप्रतिमोत्थापक और यथार्थ साधु-श्रावकोंकी क्रियालोपनता आदि कपोल-किष्पत शास्त्रमर्यादाको ही मानने लगी। उसी मौके पर प्रस्तुत प्रन्थमे वर्णनीय-आवालब्रह्मचारी, सर्वतन्त्रस्वतन्त्र, शुद्धक्रियोद्धारक, सौधर्मबृहत्त्रपोगच्लीय, श्वेताम्बरजैनाचार्यवर्य, श्रीमद्विजयराजेन्द्र-स्र्रीश्वरजी महाराजने उस शिथिलाचारादि की वृद्धि को जड़-

मूलसे काटनेके लिये शीपूज्यसंबन्धी उपाधी की छोड़कर श्रावक और साधुऑके सनातन एवं सचे धर्मका फिरसे प्रकाश किया।

जिसके फलखरूपमे अनेक गाँवों में लोकवंचकों की ओरसे किये गये नाना प्रकारके उपसर्ग-वितण्डावाद आदिके कष्टों को सहन करते हुए, भयरहित, एवं अप्रतिचद्ध विहार करते हुए गुरुशीने अपने सदुपदेश द्वारा असंख्य भव्य लोगों को सम्यक्त्व रूपी रत्न देकर निर्मल धर्मकी मज्जवूत श्रद्धा स्थापन की। इसी प्रकार भावानुष्ठानमे अन्य देवों की उपासना अतीव चढ़नेसे प्राचीन तीन स्तुति सबन्धी मर्यादा लोपप्रायः होने पर भी उस मर्यादा को प्रमाणिक अनेक प्रन्थोक्त अंगीकरणीय उत्तमोन्तम आप्र प्रमाणों से फिरसे विस्तार की।

णव गुरुशीने अनेक जिनविश्वोंकी प्रतिष्ठा, अञ्चनग्रहाका और बहुनसे ज्ञानभाण्डारोंकी भी स्थापना की, और महोत्तम उपयोगी पौर्वास पाश्चास एव भारतीय-विद्वन्माननीय, समस्त-जनागमानकाने प्रपम्मारगभीन्वित प्राकृतमाग्यी, श्रीअभिधा-नराजेन्द्रकोश्च, वर्गरह प्राकृत-संस्कृत-भाषासय बहुत ही साहित्यशास्त्र रचे।

और आपश्रीने अत्यन्त जागती हुई भावमे वहने वाली अमृतमय धमेंदेशनादि द्वारा इस जिनशासनको अत्यन्त ही दिपाया। देवल इतना ही नहीं, किन्तु इस प्रवार गुरुधी कल्यियाकी अपेक्षासे सब प्रवारसे उत्कृष्टताको धारण दरते हुए अपने अप्रतिबद्ध-विहार, तपस्या, ज्ञान, ध्यान, न्यातिसं-वन्धी अनेक उद्धार और मौनादि शुभाऽऽचरणोंसे प्राचीन प्रभाविक आचार्योंकी वरावरी को प्राप्त हुए, यह अनुभवसिद्ध प्रत्यक्ष सभी जानते हैं।

इस प्रस्तुत 'श्रीराजेन्द्रगुणमञ्जरी ' यन्थके अन्दर इन्हीं गुरुश्रीके जीवनपर्यन्त किये हुए कार्य एवं दूसरे वर्णन करने योग्य सहपदेश प्रश्नोत्तर आदिका प्रसग होनेपर भी प्रन्थवृद्धिके भयसे सक्षेपमे ही वर्णन किया है और इस प्रन्थमें रक्खे गये विपयोंको सुगमतासे देखनेके छिये विपयानुक्रम भी दिया गया है।

इस ' श्रीराजेन्द्रगुणमञ्जरी ' श्रन्थके रचनेमें साहित्य-विशारद-विद्याभूषण-जैनश्वताम्त्रराचार्य-श्रीश्री १००८ श्रीमिंद्र-जयभूपेन्द्रसूरीश्वरजीने मूल भाषा संशुद्धि मे, एवं व्याख्यान-वाचस्पत्युषाध्याय-श्रीमद्यतीन्द्रविजयजीने भी प्रूफ संशोधनमें मेरेको अच्छी सहायता दी है। अतएव इन महानुभावोंका आभार मानता हूं। मनको निश्चल रखने पर भी स्वाभाविक प्रमादादि दोषोंके वश कहीं अशुद्धि रह जाना संभव है। क्यों कि—'' स्त्रीके ममान पुस्तक कभी शुद्ध नहीं हो सकती " इस उक्तिको ध्यानमे रखकर सज्जनगण इस श्रन्थको संशोधन करके पर्दें। विद्वानोसे ऐसी मादर आशा है।

> ग्रन्थकर्ता-मुनि गुलावविजय

सादराअलीसमर्पणम् है

श्रीराजेन्द्रगुरुजेनोपकृतिके लीनो ह्यभूत्रौमि यं, राजेन्द्रेण कृतातिधर्ममहिमा ध्यायन्ति यस्मै समे । राजेन्द्रानु जनाः स्वधर्मनिरता यस्यैन निर्देशगा, राजेन्द्रोनु जनाः स्वधर्मनिरता यस्यैन निर्देशगा, राजेन्द्रे गुरुसहुणास्तमभवन् तस्माद्भजन्तेऽविलाः ॥१॥

सत्कीर्तिगुरुणाजितातिविमला ज्ञानिक्रयाभ्यां वृधाः !,
सिज्जत्याखिलवादिनश्च सिमतौ विस्तारितः सज्जयः ।
सिज्जत्याखिलवादिनश्च सिमतौ विस्तारितः सज्जयः ।
सिज्जाक्षेः स्वकृतैविदाष्ठपकृतं राजेन्द्रकोशादिके ॥२॥
श्रक्ते चैवमनेककार्यमवनौ राजेन्द्रस्रीश्वरः

धर्माधर्मविवेकपूज्यविनयस्याचारित्रक्षासुख-दुःखेहेतरजीवकर्मनिविलव्याख्यानकर्चोङ्गिनाम् । सत्यासत्यपथप्रवोधनपद्धर्जानोदधिः सहुणी, सचारित्रयुतोऽजनिष्ट मतिमान् विश्वोपकारी गुरुः ॥३॥ सचारित्रयुतोऽजनिष्ट मतिमान् विश्वोपकारी गुरुः ॥३॥

संस्थाप्य व्रतसत्तरों भवनिधेस्तर्तुं सुखं दुस्तरात्, ग्रीत्या ज्ञानधनं व्यदायि गुरुणा स्ववादि मे शिक्षया । तद्राजेन्द्रगुरोविंश्च्य गुणमञ्जयस्तिदः प्राभृतम्, तत्स्वीकृत्य गुरो ! ददेऽत्र सफलं जुर्याः सुभक्त्युद्यमम्।।।।

इत्येवं प्रार्धियता

# श्रीमद्विजयराजेन्द्रसूरीश्वर-पट्टप्रभाकर-



श्रीमद्-विजयधनचन्द्रसरिजी महाराज.

### ४-जेनाचार्य-श्रीमदिजयभनचन्द्रस्रीश्वर-गुरुगुणाष्ट्रकम् ।

मालिनी-सन्दिग--

परिहतिविधिनन्द्रः तस्यविधिकनन्द्रः,
भविजनगनगन्द्रः मोहितिष्वंमनन्द्रः।
सुगतिकुगतिनन्द्रः विश्वविष्यातनन्द्रः,
म जयतु धननन्द्रः शंप्रदः सुरिनन्द्रः ॥ १॥
स्वपरसमयनन्द्रः सत्यविज्ञाननन्द्रः,

दितकुमतचन्द्रः सादिवैतालचन्द्रः । दुरिततिमिरचन्द्रः सन्कथारुयानचन्द्रः, स जयतु धनचन्द्रः शंप्रदः स्रिरचन्द्रः ॥ २॥

प्रमुदितबुधचन्द्रः ज्ञानमद्दानचन्द्रः, भुवनतिलकचन्द्रः धर्यगांभीर्यचन्द्रः। गुणियतिमणिचन्द्रः सुरिगोण्यैकचन्द्रः, स जयतु धनचन्द्रः शंप्रदः सुरिचन्द्रः

शमदमसुमचन्द्रः त्यक्तगर्वाष्टचन्द्रः, चरणकरणचन्द्रः पंचधाचारचन्द्रः। स्वगुणरमणचन्द्रः सिद्धिसौख्यार्थचन्द्रः,

स जयतु धनचन्द्रः शंप्रदः सूरिचन्द्रः ॥ ४॥

11 3 11

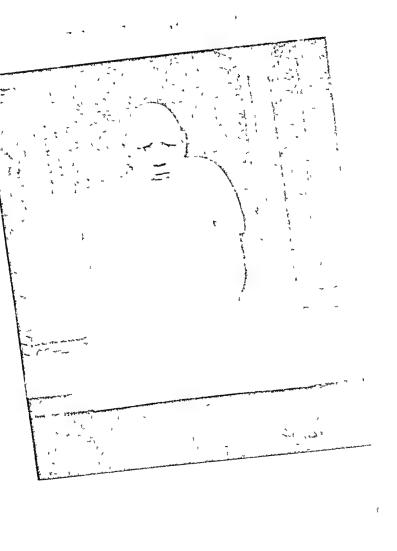

प्रथितसुकृतचन्द्रः भाग्यमौभाग्यचन्द्रः, नमितिसुमतिचन्द्रः सुप्तिसुप्तंकचन्द्रः । जनस्तमतिचन्द्रः झानपड्ड्ज्यचन्द्रः.

म जयतु धननन्द्रः गंप्रदः सूरिचन्द्रः ।। ५ ॥

11 5 11

नयममुद्यचन्द्रः मत्यनिक्षेपचन्द्रः, मदयहृदयचन्द्रः प्राणिकारुण्यचन्द्रः । विषयविहृतिचन्द्रः भृष्यकार्यार्थचन्द्रः,

न जयतु धनवन्द्रः शंप्रदः गृरिचन्द्रः

जिनपरियहचन्द्रः सुप्तपत्वर्यचन्द्रः . विमिनकरणचन्द्रः दीर्पानर्गनःचन्द्रः । पक्तिनुभगचन्द्रः धर्भकर्मद्यचन्द्रः.

म जयनु धनचन्द्रः श्रेष्ठवः स्वान्त्रः 💎

ध्विष्ठाचिर्याचयकः स्पर्धिसर्वतिष्यकः । स्वयद्ग्रेषचरतः पूर्णयोगीतः वर्तः । इत्तर्वावितिचयकः कर्णावाचयकः । स्वायत् प्रवस्तः संपदः संस्थाः ।

नेपारका १५वर्षामते वष्यो. - स्थानेका सामनगरे श्राद भव्यस्य । अस्पारका ११वर्षा (१२वर्ड) हरे-- इवाइ (भुटार्धादणयाँ १९८३ - स्टब्स्



प्रधितसकृतचन्द्रः भाग्यसौभाग्यचन्द्रः, समितिसुमतिचन्द्रः गुप्तिगुप्तैकचन्द्रः । व्रतस्तमतिचन्द्रः ज्ञातपड्द्रच्यचन्द्रः, स जयतु धनचन्द्रः शंप्रदः सूरिचन्द्रः 11411 नयसमुद्यचन्द्रः सत्यनिश्चेपचन्द्रः. सद्यहृदयचन्द्रः प्राणिकारुण्यचन्द्रः । विषयविहृतिचन्द्रः भन्यकार्यार्थचन्द्रः, स जयत् धनचन्द्रः शंप्रदः स्रिचन्द्रः ॥६॥ जितपरिसहचन्द्रः लप्तपद्वर्गचन्द्रः. दमितकरणचन्द्रः दोपनिर्मुक्तचन्द्रः। प्रकृतिसुभगचन्द्रः धर्मकर्मज्ञचन्द्रः. म जयत् धनचन्द्रः शंप्रदः सूरिचन्द्रः 11 0 11 श्रुतिशुचिरुचिचन्द्रः रफ़र्तिमन्कीतिचन्द्रः. नतपदनृपचन्द्रः पूर्णयोगीन्द्रचन्द्रः । कृतज्ञतिजिनचन्द्रः तन्प्रतिष्टायचन्द्रः, म जयतु धनचन्द्रः शंप्रदः स्हिचाद्रः 11 5 11 नेत्राष्टरत्निधुवर्षमिते तपरये. ख्यातेश्तर राजनगरे सुवि गुर्जरस्ये। अर्पाएकं शिवभिवं धनचन्द्रएरे-र्दपाद 'गुलानविजयो' वर्दनीति मत्यम् 💎 11511

many of the second section of the second

#### ५-श्रीमदुपाध्याय--श्रीमोहनविजयगुणाप्टकम्।

#### गार्लविकीडित-वृत्ते--

श्रीमत्तीर्थकरस्य तत्त्वसुभगामाज्ञां सदंगीकृतां,
संसारार्णवदुष्टकष्टहरणे श्रेष्ठां तरिं योऽभजत् ।
मत्या तामिह मातुपादिम्रुनिवत्तेरुस्त्वनेके जनाः,
शिष्यो नन्दतु मोहनाद्यविजयो राजेन्द्रसरेहिं सः ॥ १॥

श्रेयःसत्सरणौ निवद्बहृदयः पञ्चेन्द्रियारोधकः,
भव्यानां परमोपकारनिरतो रत्नत्रयाराधकः ।
सत्सम्यक्त्वसुधर्ममर्भपथगः सन्मार्गसंवर्द्धकः,
शिष्यो नन्दतु मोहनाद्यविजयो राजेन्द्रसूरेहिं मः ॥ २ ।

सद्वेराग्यमभूत्तदात्मिन सदा कष्टेऽपि नोद्वेगता,
सर्वस्मिन्निह शत्रुमित्रनिवहे सद्भावना सर्वदा ।
कस्मिन्नागसि चाऽऽगते हि लघु मे मिथ्यास्तु तहुष्कृतं,
शिष्यो नन्दतु मोहनाद्यविजयो राजेन्द्रस्रेहिं सः ॥ ३॥

व्याख्याने जनिचत्तहर्पजननी यस्याऽभवद् भारती, सद्भावस्फुटतातिसन्मधुरता शीघं च भव्यंकरी। सद्दृशन्तिविगर्भिता प्रतिपदे मन्मानिता सद्बुधैः, शिष्यो नन्दतु मोहनाद्यविजयो राजेन्द्रसूरेहिं सः ॥ ४॥

यस्याऽऽसीत्प्रकृतिः सुजान्तमग्ला मृर्तिर्मनोहारिणी, कोपस्तु क्षणिको हृदन्तकरुणः सिद्धान्ततस्वे मतिः।

#### श्रीमद्-विजयराजेन्द्रस्रीधर-शिष्य-



शान्तम्तिंडपाध्यायजी— श्रीमन्मोहनविजयजी महाराज.

थी महोदय प्रेस-मावागर

### ५-श्रीमदुपाध्याय-श्रीमोहनविजयगुणाष्टकम्।

गार्लविकीडिन-युने--

श्रीमत्तीर्थकरस्य तत्त्वसुभगामातां मदंगीकृतां,
संसारार्णवदुष्टकष्टहरणे श्रेष्ठां तरिं योऽभजत् ।
मत्त्वा तामिह मातुपादिमुनिवर्त्तकस्त्वनेकं जनाः,
किप्यो नन्दतु मोहनाद्यविजयो राजेन्द्रस्रहें सः ॥ १॥
श्रेयःसत्सरणौ निवदहृदयः पञ्चेन्द्रियारोधकः.

भव्यानां परमोपकारनिरतो ग्न्नत्रयागधकः । सत्सम्यक्त्वसुधर्ममर्मपथगः सन्मार्गसंबर्द्धकः, ि शिष्यो नन्दतु मोहनाद्यविजयो गजेन्द्रसूरेहि मः ॥ २॥

सद्वैराग्यमभृत्तदात्मिन मदा कष्टेऽपि नोद्वेगता, सर्विस्मिन्निह शत्रुमित्रनिवहं मद्भावना मनदा। कस्मिन्नागसि चाऽऽगते हि लघु मे मिथ्याम्तु तहुक्तृतं, शिष्यो नन्दतु नोहनाद्यविजयो गजेन्द्रस्रेहि मः ॥ ३॥

व्याख्याने जनिचहर्यजननी यस्याऽभवद् भारती, सद्भावस्फुटतातिमन्मधुरता शीघं च भव्यंकरी । सद्दृष्टान्तिवगिभैता प्रतिपदे मन्मानिता मद्बुधैः, शिष्यो नन्दतु मोहनाद्यविजयो राजेन्द्रसूरेहिं मः ॥ ४॥

यस्याऽऽसीत्प्रकृतिः सुशान्तमरला मृर्तिमनोहारिणी, कोपस्तु क्षणिको हुडन्तकरुणः सिद्धान्ततस्वे मतिः।

श्रीमद्-विजयराजेन्द्रस्रीश्वर-शिष्य-



गान्तम्तिउपाध्यायजी— श्रीमन्मोहनविजयजी महाराज.

and a second the second second to the second

भी महीदय प्रेम-नायापर

31

ųΙ

विमां स्त केलिंग नेक्स महारम् हर द मिने न्यु क श्ना में मात्र मा . विकास मुद्देश मं केल्या । भिनो नन्तु श<sub>र</sub> हम्मानी है। विनोत्ते स्थान श्रीनन्मी त्राहर । किसे निविद्य है

#### ६—जैनाचार्य-श्रीमद्विज गुण्यः

वर जीतल

भोपालपत्तनबरेऽम्य श्व ः। देः रेण ग्व्यातोऽप्यभूनमनसि भूपेन्द्रस्रिमनिशं

गजन्द्रस्रिसुगुरोः ५ मजाञ्चत्रीहरूपुत्रय टमापुरन्तिभुत्रपमिते मुपन्द्रगारमनिजं

यस्मादयाय नम्ण क शास्त्रत नगम्भ पा म' गपदकापमाठलः,,, नगडमपमानगत

त्रष्ठां व्याप्तां मत्त्रास्त्रा स्वार्थः स्वर्थः स्वार्थः स्वार्थः स्वार्थः स्वार्थः स्वर्थः स्वर्थः स्वर्धः स्वर्णः स्वर्थः स्वर्थः स्वर्थः स्वर्थः स्वर्थः स्वर्थः स्वर्थः स्वर्थः स्वर्यः स्वर्थः स्वर्थः स्वर्यः स्वर्यः स्वर्थः स्वर्यः स्वर्यः

श्री धनचन्द्रसूरि-पद्दप्रमावकः 111 श्रीमद विजय सपन्द्रतरिजी महाराज

#### र विकासनी भी होते स्वतिहार **सम्बोध सम्ब** स्वतिहास है

माना रक्षण क्यों रेन् कर क्षेत्र हुन, अला अध्यक्षाची अवने प्राप्तः । रामानोरावत पर क्षा व वादानो विकास, बंद देवाराचेष त्राप्त राष्ट्रापे 11 2 1 क्रिय द्वार अन्य अन्ति स्वास में रह नहेरर मन्द्र प्रोहर का एकान प्रपत्त । हर्म मा सम्बंधाया यव द्या, भूषान्यभग्यानच तपतः स्पर्धीष 4 2 11 पॅध्यदियाय च्यम क्रम विद्य, भी त्वेत सम्मन्त्र पश्चिम ५० जा। कार्यतंदेशप्राप्य र १५ १ वटरवास्त भपन्दम्भिष्विच तमनः सम्माम 11 ? 11

त्रधारकारकार्यात्मिते ग्रुटा ग्रेन, मंदो ददौ गुरुषद् वृति काकात्मात् । भक्तस्याकेर्म्मित्यु वीद्य सुवीन्यमके, सुवेन्द्रस्तिमितिय त्रवतः स्वमानि

用器用

श्री धनचन्द्रस्रि-पट्टप्रमावक—



श्रीमद् विजयसपन्द्रतरिजी महाराज

#### र के रहता । जीवार्तन क्षत्र भूगान**ामे काला** स्वत्यासम्बद्धाः

अत्याद्यक्षकः व कार्यक्षः, त्याद्यकः क्ष्यां स्वर्णकः । त्यावाद्यक्षकः स्वर्णकः, अपे द्रार्थकः व्यवक्षातः । । । ॥ वैद्याद्यकः प्राप्तकः । ।

्रांताः प्रोत्तः स्थापनाः प्याप्तः । राज्ञाः कोन्डापाः प्रदानः, - भ्षत्याम्बान्य चयत् स्यान्ये । । २ ॥

प्रमाद्याप अस्य अस्य विद्याः - भी स्थात नेशाप्य परिषात्रेण प्रश् अस्पादअपप्रपद्धार विद्याप्यः - अप्रदेशस्त्रांत्र्य तस्ताः स्सर्गाः ।। ।॥

भिक्तिस्ति विभाग विभाग भागाम ॥ १००० विभाग स्थापना विभाग स्थापना । भागाम ॥ १००० विभाग स्थापना । भागाम स्थापना विभाग स्थापना । १००० विभाग स्थापना । १००० विभाग स्थापना ॥ १००० विभाग । १००० विभाग स्थापना । १००० विभाग विभाग । १००० विभाग । १००० विभाग विभाग विभाग विभाग विभाग । १००० विभाग विभ

श्री धनचन्द्रस्रि-पद्दप्रमावक ヨックラック・フ・フ・フ・フ・フ・ロー **{** { श

श्रीमह विजय सपन्द्र

यस्योपदेशमधिगम्य जनास्त्वनेके, प्रापुस्तरां द्विविधधमीमहात्ममुक्त्ये । उद्यापनानि शुभसम्मतयश्च संघे,

भृपेन्द्रस्रिमनिशं तमतः स्मरामि

॥ ५ ॥

गज्ज्ञानशेवधिगणास्त्वतिधर्मशालाः न्द्रनेवरोद्ध्तिवराश्च जिनालयानाम् ।

तत्स्थापनानि निजकीयकरेण चके, भृपेन्द्रसूरिमनिशं तमतः स्मरामि

11 & 11

भन्यात्मनां शमदमप्रदमञ्जुगेहः, प्रोत्कर्षहर्षसुविलास्विधानदेहः।

शान्तस्यभाववनकेलिकरैकहेतु-भूपेन्द्रस्रिमनिशं तमतः स्मरामि

11 9 11

शर्वाक्षिगुप्तिरमभृमियुतेऽगमत्स्वराहोरपत्तनवरे सुममाधिना यः ।
माघे सिते मुनितिथौ निखिलोपकारी,
भृषेनद्रसूरिमनिशं तमतः स्मरामि

11011

श्रीतंषोऽध चतुर्विधः स्मरति तं भूपेन्द्रस्रीश्वरं, पट्त्रिंशद्गुणशालिनं सुमनसा भ्यस्तरं तद्गुणम् । प्रात्येस्त्वद्मष्टकं सनियमं भक्त्या पठेत्सज्जनः, नर्विद्धं स वरां 'गुलावविजयो' 'ब्र्ते सदेत्याप्तुयात् ॥९॥

## ७-जैनाचार्य-श्रीमद्विजययतीन्द्रसूरि-गुणाष्ट्रम्

वमन्ततिसका-वृत्ते-

श्रीघौलपत्तनवरे व्रजलाल इभ्य-थम्पाऽभिघा च ललनाऽजनि तस्य पुत्रः। घोवेदनन्दविधुगे शुचिरामरत्न-11 2 11 स्तं सज्जना हि सुनमन्ति यतीन्द्रश्रीम् राजेन्द्रमूरिसुगुरोरुपदेशमाप्य. श्रीखाचरोदनगरे रुचिरोत्मवेन । र्दीक्षां ललौ गतिजगङ्कधगमुत्रपे, 11 5 11 नं मजना हि सनमन्ति यतीन्द्रसरिष् मा मुक्तियां च ममधीन्य जवानमुबुद्ध्याः लेमेऽपर्ग पुनरयं महती सुदीक्षाम् । आतामध्य इनुपक्रनगाचलाव्दे, 11 2 1 त गजना वि गुनमन्ति यतीन्द्रग्रिम भाषादि । नायनामुट्यव्द्यास्त्रे, गरमन विवाधकांगे मुमतिश यम्य । <sup>च्यार यहन</sup>पदि विमासिक्यं। पदार्था, व सतना हि यनमान्त यतीन्द्रम्मि 1181 \* \* ૧૧<sup>૧</sup> તાલુવાદા દેવનીયનાના, इत्तर विच्छा धियनारिन यस्य ।







श्रीमद्-विजययतीन्द्रसूरिजी महाराज.

थी मारिय भी धेम-भावनगर

# ८-यन्थकर्तृसंक्षित्त-जीवनम्

प्राप्त में होई सोन्यपंपासक एवं इतिहासप्रेमी ऐसा कावर नेप्पार्थ कर्म कर्म प्राप्त कर्म कर्म क्षिण सुन्दर भोषाठ क्ष्म कर्म क्ष्म प्राप्त कर्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म कर्म क्ष्म कर्म क्ष्म कर्म क्ष्म कर्म क्ष्म कर्म क्ष्म कर्म क्ष्म क्ष्म कर्म क्ष्म क्ष्म कर्म क्ष्म क्ष्

#### उपाध्याय-श्रीगुलायविजयजी महाराज.



भारती भारते यस्य, भासते शशिवत्सदा । स श्रीगुलावविजयो, जयतान्मुनिसत्तमः ॥ १ ॥

भी महोद्य प्रेस-भावनगर

गुरुमहाराज शीमद्विजयराजेन्द्रसूरीश्वरजी को विराजमान सुनकर आप और सेठ वहाँ दर्शनार्थ उतरे। गुरुश्री के व्याख्यान का बल्रदेव पर ऐसा प्रभाव पड़ा कि आपके हृदय में आत्मोद्धार का राग उछलने लगा । कर्मवन्धन की उत्पादक द्रव्योपार्जन लालसा को छोड़कर आप गुरुधी की सेवामे ही रहकर विद्या-ध्ययन करने लगे। अल्प कालमे ही आपने पठन-पाठन मे आशातीत उन्नति करली और गुरुश्री के हदयमे एक शुभ स्थान पैरा करिलया। योग्यपात्र समझ कर गुरुदेवने आपको उपा-ध्याय श्रीधनविजय( धनचन्द्रसूरि )जीके पास मारवाड़ भेज दिया। उन्होंने भीनमाल नगर (मारवाड़)में संवत् १९५४ मार्गिशिर-शुक्ता अष्टमी को भारी समारोहसे वलदेव को लघु दीक्षा देकर ' गुलावविजय ' नाम खापन किया तथा जगत्प्रसिद्ध श्रीमद् विजयराजेन्द्रसूरीश्वरजी महाराजने अपने अनेक साधुसा िवयों के साथ संवत् १९५७ माघशुक्ता ५ के रोज आहोर नगर ( मारवाड़ ) में आप को बड़ी दीक्षा दी।

आप अतिवेगसे अनन्य मनस्क हो विद्याराधन मे लगगये और अविरल परिश्रम कर आठ दश वर्ष की अवधि में ही साहित्य, कान्य, कोप, एवं न्याकरण आदिमे भी योग्यता प्राप्त करली । आप की कुशाम बुद्धिसे सर्वजन मुग्ध थे। जैनशाखों के पठन-पाठन के साथ ही माथ आपने ज्योतिपशास्त्र का भी अध्ययन किया। राजगढ (मालवा) मे सवत् १९६३ पोपशुक्ता सप्तमी को गुरुवर्ण्य शीमष्टिजयराजेन्द्रस्रीश्वरजी का देवलोक गमन होचुका था, अतः उनके पट्टपर श्रीमद्विजयधनचन्द्रस्रीश्वरजी विगजमान थे। आपने उनको मर्च प्रकार मे योग्य ममझ पृथक् विचरने तथा चतुर्माम कर स्वपर कल्याण करने की आज्ञा प्रदान की। आपने अद्यावधि श्रीमद्विजयराजेन्द्रस्रीश्वरजी महाराज तथा श्रीमद्विजयधनचन्द्रस्रीश्वरजी महाराज माहव आदिके साथ २३ तथा स्वतंत्र १८ चतुर्मास किये हैं और छोटी मोटी १०१ तीर्थयात्राए की हैं। उस समयमें आपने महस्रों प्राणियों को आत्म—बोध देकर उनका कल्याण किया, उनको अभ्युत्यपथ मे स्थापन किया, और धर्मक्रिया में सक्रिय बनाया। स्थानाभाव में उन कृत्यों की केवल यहाँ आमामात्र दी जामकेगी।

आप पहवप्राही प्रकृति के मुनिराज नहीं है। माधु मुनिराज नवीं तोते हैं। आप भी सबे सर्ववर्ती हैं, प्रत्युत 'प्रथम प्रत्येक राष्ट्र का सुधार हो जाय तो विश्वका उद्धार खर्म भावतः होगया ' उस सिद्धान्तके आप माननेवाले तथा तब्ह कृल चलनेवाले हैं। द्रव्यहोली आदि मिध्या त्योंहारों पर होने वाले असम्याचरण के रोकने में आपने पूरा पूरा श्रम किया है और आपके सदुपदेश से उनका व्यवहारिकता में पर्याप्त सुवार भी हुआ है।

आपकी मुवार-शैली ऐसी आकर्षक एव प्राह्य है कि उसकी कार्यपरिणित शीब की जासकती है। लक्ष्य सिद्धकरने के ्रसाधन उत्पन्न इस ढुंगसे करते हैं कि छह्य सिद्ध होकर ही रहता है और उसके अमिट स्थेर्घ्य की आशा भी पूर्ण बन्ध जाती है।

अनेक स्थलों पर आपने कन्या-विकय, वृद्ध एवं अनमेल विवाह मृतक-भोजन आदि विपयक सुधार 'श्रीसंघ ' की कलम द्वारा करवाये, जिनका परिपालन वही गौरवता के साथ होरहा है। आप की नौ कलमें प्रायः अधिक प्रसिद्ध हैं वे संक्षिप्तवया निम्न लिखित हैं—

- १-धार्मिक एवं मांगिलक पर्वो पर शोक न माने न मनावें और करवा पीने वास्ते भी किसीको न कहें।
- २-स्त्री पुरुष के मृत्यु होने पर १ वर्ष उपरान्त शोक न रक्सें।
- ३-मृतकके शोकमें प्रातः कालमें भोजन पहिले स्त्रियाँ रोवे नहीं।
- ४-जिसके घर मृत्यु हुआ हो उस घर के लोगों को वासवाले ही भोजन लाकर दें अन्य वासवाले नहीं।
- ५-पुर गाँव में मृतकके वैठने (मुकाण) के लिये रात्रि-समय घर से रोते रोते न जार्वे।
- ६–वालक के मृत्युमें तीन दिन उपरान्त गामवाले तापड़ जार्वे नहीं।
- ७-दाढीमें समुदायसे रोते २ नहीं जाना फक्त नहीं गये हुए पीयर सासरावाले जासकते हैं॥

ह -सैकारणी एवं स्वतीय च ६ में अन्वर्ग स्थाप स्थापण, शृष्ट - सर्वि ग्राज्या ।

९-प्रियते पार्ति भेग राज्ये मोनामी व स्थापित राहे जिने पाम पर्वत भरी सोनम सर्वेतन से नरी।

ाफ नी कर्म तनेय मार्ग में में प्रियंक दिवा परिवार पार्टी हैं। महि सद्वित्ते ने ति दे के ति में में महि स्वार स्वार्टी हैं। महि सद्वित्ते ने ति के ति के ति महि महि स्वार स्वार्टी हैं। मार्ग के के वाल्मीयमें स्वार र पर्दे हैं। भारके के के वाल्मीयमें स्वार र पर्दे हैं बीम के सामित सह एवं किया तिया स्कृत कर्ना भी हैं। फिलिय वर्षों से पर ल्लाल का मनमहाने का निवार मार्ग के सामित सम्मान क्या मार्ग में सुनाम क्याया। र ल्लाल में हमी में किनने हो वर्षों से लीगों में क्याय क्याय का वाला स्वार प्रत्ये क्याय क्याय ने वर्षों से लीगों में क्याय क्याय का वाला स्वार प्रत्ये क्याय प्रियं ने त्याय परन्तु स्वार क्याय के दिन हो स्वार्थ स्वार्थ क्याय क्या

आपमें प्रवान गुण यह है कि आप स्थान की प्रकृतिकें अनुकूल चलते हैं, अपने लक्ष्य-मिद्धि के अनुकूल पातावरण बनाने में आप यह कुशल है, वातावरण अनुकूल उत्पन्न कर सिद्धि कर ही लेते हैं। ऐसा किया हुआ मुधार-जनता को भी एव प्राह्म होता है। आप सक्क धेर्यशाली मुधारक हैं।

आप प्रकालित बिह्न को शान्त करने के लिये खाली दोड़नेवाले बकवादी हमदिवियों में से नहीं हैं। आप प्रथम साधन की ओर दोड़कर साधन सहित घटना स्थल पर पहुँचनेवाले सबे उद्धारकों में से हैं। आपकी जिह्नामें इतना रस हैं कि कठोरसे कठोर प्राणी भी पिगल कर मौम बनजाता है। देव तथा देवियों के स्थलों पर बिल होते होते कितप्य भें पों तथा बकरों को आपने पत्थर हृदय मानवों के हाथसे बचाये हैं। प्राणिमात्र इन शुद्ध साधु—व्रतधारी मुनिराज का अपार ऋणी है।

विद्यानुराग तो आपका ओतप्रोत है, पाठ्यालाएं स्थापित कराना तथा स्वयं उनका निरीक्षण करना आपके प्राणि—हित-कृत्यों में से प्रधान कृत्य है। अपनी अमृत्य रचनाओं में नाहित्य-भंडारमें युद्धि करने के लिये आपने समय समय पर श्लोकवद्व-राजेन्द्रगुणमञ्जरी, मन्दवन्द्रप्रवन्य, गद्यात्मक—सम्यवत्वपुष्टिकथा, गुहूर्चराज (समहत्त्वप ज्योतिप—प्रन्थ) आदि गद्यप्यात्मक कितने ही प्रन्थोंकी रचनाणं की हैं। इसी प्रकार व्याकरण, सांत्यकौगुदी, कुवलयानन्व, शुत्वोध—सटीक, अनेक विदिव्यानके पत्र, शानपद्धमी, शीलवती, कामघटकथा, पर्ववयाणं अनित्यपचपद्भाशत, तस्वार्थसूत्र, मार्थपटावइयक, रूपनेनन्यप्रिप्रादि ३९ प्रन्थों का लेखन भी आपने मुचार रूपने विद्या, जो साहित्य ससारमे चिर-रमरणीय रहेंगे।

परिभगकी आप प्रतिमृति है । समय-परायणता अपदर्श

श्रीमद्वीरजिनेन्द्राय नमो नमः । श्रीमौधर्मवृहत्तपोगच्छीय-कलिकालसर्वेज्ञकल्प-श्रीमद्विजयराजेन्द्रसूरीश्वरसद्गुकभ्यो नमो नमः।

Free 14 "

## श्रीराजेन्द्रगुणमञ्जरी।

命でくるできる

स्वोपज्ञसृलहिन्दीभाषानुवादसहिता च। १–तत्राऽऽदेेेे मङ्गलाचरणम्–

कपभादीन् जिनान्नौमि, मेघवजीवशङ्कराः । सदया गर्भवासेऽपि, लोकेऽस्मिन्नुपकारिणः ॥१॥ पद्मवद्धां च संक्षिप्तां, सरलार्था सुवोधिदाम् । जीवनोदन्तमञ्जूषां, राजेन्द्रगुणमञ्जरीम् ॥२॥ श्रीमद्राजेन्द्रसूरीणां, पद्त्रिंशद्गुणशालिनाम् । गुरुभक्त्या प्रकुर्वेऽहं, स्वान्यात्मज्ञानहेतवे ॥३॥ ॥ युग्मम् ॥

इस संसार में गर्भवास में भी दयायुक्त महोपकारी मेघके समान जीवों के कल्याण करने वाले चौबीस जिने-खरों को में नमस्कार करता हूँ ॥ १॥ आचार्य के पूर्ण

। । त व वान्य मुझेमनीय श्रीमीयमेवृहन्योग ्या र<sub>ाम</sub>ा तनाचा य महास्ता क्री क्रीशावटकीमा े । र तन्य मर्गार र मर्ग न ही गणप सुगमावे सुव , १,१११ । वेक्सर वर्तसूनाल की एक १३ । १ विभिन्नसम्बद्धाः हो अपन व दसरी व १६१६० ६ वर स्टूट ३-३

## : - अर्गाम हत्यात्वनि

रारा १४, व्यामानग

ा. 🕝 र , स्वरित्ना जना <sup>पार्</sup>

तस्यामेव च तेजिछो, रम्यराठौरवंशजः।
ग्वरहत्थो नृपो न्यायी, योऽभृत्स्वकुलदीपकः॥ ५॥
आचार्यजिनदत्तस्य, पार्श्वे श्रुत्वोपदेशकम्।
विक्रमान्दे खभीतीशो, जैनी राजा यभूव सः॥ ६॥
अम्यदेव १ निम्यदेव २-भेंशाशाहा ३ ऽऽसपालकाः ४॥
तस्याऽभूवन् सुताश्चेते, चत्वारो गुणसागराः॥ ७॥
तृतीयस्य कुमारस्य, पश्चाऽऽसंश्चारसुता इमे खलु।
कुम्यरजी १ गोलोजी २-बुचोजी ३ पासूजी ४
शैलहत्थाः ६॥ ८॥

नगरी के सुन्दर गुणों से युक्त अति मनोहर प्रसिद्ध चंदेरी नाम की नगरी थी, वहाँ पर अति सुखी लोग वसते थे॥ ४॥ उसीमें तेजस्वी सुन्दर राठौरवंश में दीपक तुल्य और नीतिवान खरहत्य नामक राजा हुआ॥ ५॥ वह नृप विक्रमाव्द ११७० में श्री जिनदत्तस्रिजी के पास मे उपदेश सुनकर जैनी हुआ ॥ ६॥ उस राजा के अम्बदेव १, निम्बदेव २, मेंशाशाह ३. और आसपाल ४, ये गुणके सागर चार पुत्र हुए॥ ७॥ तीसरे कुमार के कुम्बरजी १, गोलोजी २, बुचोजी ३, पास्जी ४, और शैलहत्थ ५: ये उत्तम पॉच पुत्र हुए॥ ८॥

पासृजीत्यभिधानं, चाऽऽहडनगरस्य नृपश्चन्द्रसेनः। केतुं सद्रत्नादीन्, प्रेम्णा स्वपार्श्वेऽस्थापयत्तम् ॥९॥ ×

श्रीमान्या कर्षो अपना करित्य, विश्वती नवसंस्थिति। एकं तीरकभादाय, स्वाधित्य संभित्र । ॥१०॥ भूषास्य वेदाणं सर्वास, शिव्य प्वाधन्त्रणीः। परीक्षकानभाष्यस्य, स्वतिकभ्रत्योगतः ॥१९॥

इतः कार्यवजारक, पास्त्रात्मो तपमाद मृणी॥१२॥ गुणसन्ये नृपोऽपाशी- शिकस्य मृतात्य तम । सोज्यकस्ति सहस्मन्यं, किन्नवेको समझसद्गुणः १३॥

प्रसद्यांग्रस्तरस्ति चित्रं चार्चा ।

आहरूनमंग के दियंन गणान गयम उस पास्त्री के मन्नादि समीद करने के सम्ने पास में रहता ॥ ९ ॥ एक समय सजा की सभा में को कि दिश्ली श्रीजाल नाम के न्यापारी एक दीरे की लाकर उस प्रकार भूग स सेला । १० ॥ उ साजन ! उस दीरे की सुण मत्य की अच्छी कर वर्गाशा करना चारिये, बाद में सानाने परीश्र को का उसकर दास दिखलाया ॥११॥ गुण दोषों के जानका स्थाप स्था न भा दार की स्पत्र प्रशंसा की, उस मीके पर कायाल मुणज पास्त्रा भी आगए ॥ १२ ॥ अब नुपने सहये हीरा का गुण मूल्य पास्त्री की पूछा, वे बोले कि हीरा बहा कीमना है, लेकिन उस में एक बड़ा अवगुण है सो सुनिये ॥ १३ ॥

रक्षेत्रः कोऽपि पार्थेऽदो, ब्रियेत तम्य सुन्दरी। चेदस्ति तेऽत्र सन्देहः, पृच्छयतां तहि तत्पतिः॥१४॥ स श्रीमालं ततोऽष्ट्रच्छत्, तेनोक्तं चैवमेव हे!।
पासूज्याख्यं विनाराजन्!,हष्टो नेहक् परीक्षकः॥१५॥
यदिनान्मेऽस्ति पार्थेऽदो. द्वे भार्यं मम मम्रतुः।
अथेदं भूप! विकीय, पुनर्लग्नं हि कामये ॥१६॥
श्रीमालोदन्तमाकण्यं, नृपः स्वान्तेऽहृपत्तदा।
वाह्वाहेत्यवक् तस्में, खन्दरोऽसि परीक्षकः ॥१७॥
तद्यस्रात्पारिखाख्येन, नित्यं भूपस्तमाह्वयत्।
तथैवासं प्रजाप्यूचे, सास्ति राजानुगामिनी ॥१८॥

जो कोई इसको पास में रक्खेगा उम की खी मर जायगी, इसमें आप को संदेह हो तो उसके खामी को पूछे ॥ १४ ॥ याद श्रीमाल को पूछा, उसने कहा हे नृप ! इसी प्रकार है, पास्जी के सिवाय ऐसा परीक्षक मैंने कहीं भी नहीं देखा ॥ १५ ॥ जिस दिन से मैंने इसे रक्खा है तो मेरी दो खियाँ मर गईं। अब हे भूप ! इम हीरे को वेचकर फिरसे लग करूंगा ॥ १६ ॥ उस वक्त भूप श्रीमाल के मुख से यह ब्रुचान्त सुनकर मन में वहुत ही खुश हुआ और बोला कि—वाह वाह तुम अच्छे परीक्षक हो ॥ १७॥ वस उसी दिनसे वह राजा पारिख नाम से उस के नाथ सदैव व्यवहार करने लगा। राजा के अनुकूल चलनेवाले कुल लोग भी वैसा नी कहने लगे॥ १८॥

तदैवात्र गुणज्ञाश्च, सत्यतत्त्वविदांवराः । प्रसर्गसुः समे सभ्या, धन्यवादमदुर्भृशम् ॥ १९ ॥

अस्त्यस्मिन् भारते क्षेत्रे, चतुर्स्त्रिशत्कमीलके । आगरानगराद् दूरे, भरतादि पुरं वरम् ॥२४॥ महोत्तुङ्गगृहश्रेणी-सरः कृपादिमण्डितम् । सप्तविशवकारेर्यत्, पुरद्ध्यां च समन्वितम् ॥२५॥ तथैव शास्त्रेऽप्युक्तं पुरवर्णनम्— वापी-वप्र-विहार-वर्ण वनिता वाग्मी वनं वाटिका, विद्वद्वाह्मणवादिवारिविद्युधावेश्यावणिग्वाहिनी । विद्या-वीर-विवेक-वित्त-विनया वावंयमो वह्निका, वस्त्रंवारण-वाजि-वेसरवराःस्युर्यत्र तत्पत्तनम् ॥२६॥

इसी दक्षिण भरतक्षेत्र में अछनेरा रेल्वे स्टेशनसे १७ मील और आगरा नगर से चोंतीस मील दूर पिश्वम राजपूताना में एक उत्तम भरतपुर नगर है ॥ २४ ॥ वह बड़े ऊंचे गृहों की पंक्तियों से व तालाव क्र्पादिकों से सुशोभित, और नगर की सुऋद्धि तथा सत्ताईस बकारों से युक्त है ॥२५॥ वावड़ी १, कोट २, देव-मिन्दिर ३, चार वर्ण ४, सुन्दर खियाँ ५, चतुर वक्ता ६, वन ७, वागवगीचे ८, पिछत ९, ब्राह्मण १०, वादी ११. जलस्थान १२, देवता १२, वेश्या १४, च्यापारी लोग १५, नदी व सेना १६, विद्या १७, वीरनर १८, विवेक १९, धन २०, विनय २१, सुनिराज २२, अनेक जाति की लताएँ २३, वस्त २४, हस्ती २५, घोड़े २६, और खबर गधे २७, इन सत्ताईस वकारों के नाम से वह भरतपुर अति सुशोभित है ॥ २६ ॥ यतः-"यो गुणी गुणिनं वेत्ति, गुणी गुणिषु मत्सरी।
गुणी च गुणरागी च, सरलो विरलो जनः ॥ २०॥
विद्वानेव विजानाति, विद्वज्ञनपरिश्रमम्।
निह् वन्ध्या विजानाति, गुवीं प्रसववेदनाम्" ॥२१॥
इत्थंकारेण लोकेऽस्मिन्, जातं पारिखगोत्रकम्।
इतिहासेन तद्वतं, प्रोक्तं वोधरसप्रदम् ॥२१॥

#### ३ गुरुजन्मादिपरिचयः-

अथाऽस्मिन्नेव सद्गोत्रे, पूज्यरत्नस्य सहुरोः। समुत्पत्तिः कथं जाना १, चात्र स्वल्पेन सोच्यते॥२३।

उस वक्त में गुणी सच्च तक्त्व के जानकार सभी लेग अत्यन्त धन्यवाट युक्त उस की ख्व प्रशंमा करने लगे ॥१९॥ क्योंकि—जो गुणी है वह गुणी को जान सकता है. और नेई गुणी गुणी में ईप्यों भी ग्खता है। लेकिन गुणी और गुन का गगी सीधा मनवाला कोई कहीं होता है॥ २०॥ पण्डित ही पण्डिताई का परिश्रम जान सकता है, किन्तु मृत नहीं। जैसे बन्ध्या स्त्री पुत्र जनने के दुःख को नहीं जात सकती। २१॥ समार में इस प्रकार पारिखवंश उत्पन्न हुआ। सो श्रोता जनों के लिये जानरसप्रद यत्किश्चित् कहा॥ २२॥

अब इसी पारित्ववंश में पूज्यों में रन्त के समान चितिः नायक गुरुमहाराज की उत्पत्ति कैसे हुई ? वह यहाँ सेक्षेपने कहते हैं ॥ २३ ॥ अस्त्यस्मिन् भारते क्षेत्रे, चतुिस्त्रशत्कमीलके । आगरानगराद् दूरे, भरतादि पुरं वरम् ॥२४॥ महोत्तुङ्गगृहश्रेणी-सरः कूपादिमण्डितम् । सप्तिविश्वकारेयेत्, पुरद्ध्यी च समन्वितम् ॥२५॥ तथैव शास्त्रेऽप्युक्तं पुरवर्णनम्-वापी-वप्र-विद्यार-वर्ण वनिता वाग्मी वनं वाटिका, विद्वद्वाह्मणवादिवारिविवुधावेश्यावणिग्वाहिनी । विद्या-वीर-विवेक-वित्त-विनया वाचंयमो विह्नका, वस्त्रंवारण-वाजि-वेसरवराः स्युर्थत्र तत्पत्तनम् ॥२६॥

इसी दक्षिण भरतक्षेत्र में अछनेरा रेल्वे स्टेशनसे १७ मील और आगरा नगर से चोंतीस मील दूर पश्चिम राजपूताना में एक उत्तम भरतपुर नगर है ॥ २४ ॥ वह बड़े ऊंचे गृहों की पंक्तियों से व तालाव क्र्पादिकों से सुशोभित, और नगर की सुऋद्धि तथा सत्ताईस वकारों से युक्त है ॥२५॥ वावड़ी १, कोट २, देव-मिन्दर ३, चार वर्ण ४, सुन्दर स्वियाँ ५, चतुर वक्ता ६, वन ७, वागवगीचे ८, पण्डित ९, ब्राह्मण १०, वादी ११. जलस्थान १२, देवता १३, वेक्या १४, च्यापारी लोग १५, नदी व सेना १६, विद्या १७, वीरनर १८, विवेक १९, धन २०, विनय २१, सुनिराज २२, अनेक जाति की लताएँ २३, वस्त २४, हस्ती २५, घोड़े २६, और खबर गधे २७, इन सत्ताईस वकारों के नाम से वह भरतपुर अति सुशोभित है ॥ २६ ॥ तत्र पारित्यगोत्रीय, शोमवंदीक्रभूपणः।
मृशीलो ज्ञानसम्पद्धः, श्रद्धादनोद्धित्वतत्त्वित्रारः
त्यागी लोकविकदम्य, श्राद्ध्यक्षम्पायकः।
श्रेष्ठी क्षत्रभदामोद्धभृत्, सम्मतः किल नागरः॥१८॥
अनुकृला सदा तृष्टा, दक्षा साध्वी पतिवता।
केसरी तस्य सद्धायी, शीलालद्धारभूपिता ॥ २९॥
गभीधानेऽथ माष्ट्राक्षीत्, स्वम रत्नं महोत्तमम्।
तत्यभावात्ततोद्धनेके, तस्या जाताः मृदोहदाः॥३०॥
प्रीत्या पपार सुश्रेष्ठी, तान् सर्वोश्च तद्वैव मः।
गभीरक्षां प्रचक्रे मा, ल्यममाद्या यथाविधि ॥ ३१॥

वहीं पर पारिन्वगोत्रीय ओमवंश में एक अलद्भार ह्य, मटाचारी, जानी, देवगुरुधमें में अद्राल, पूर्ण तत्त्वके जान कार. लोकमें विरुद्ध कार्य के त्यांगी, आवक के छहों कर्म के साधक, और नगर के लोगों से माननीय अष्टिवर्य ऋषम दासजी वसते थे ॥ २७-२८ ॥ अनुक्ल, मदेव प्रमन्न, चतुर, सुशीला, पित्रत धमें को पालने वाली और शीलह्यी भूपणों से सुशोभित, उनके केमरी नामा स्त्री थी॥ २९॥ उसने गर्भावस्थामें स्वप्तमें मवीत्तम रन्न को देखा, उसने प्रभाव से अनेक उत्तम उत्तम दोहद उत्पन्न हुए ॥३०॥ उन सबको वह शेठ शीध ही मप्रेम पूर्ण करता था और केसरी भी प्रमाद रहित मविधि गर्भ का पालन करने लगी॥ ३१॥

पूर्णमासे ततः ज्ञान्त्या, प्राच्यादित्यमिव प्रभुम् । कुक्षिज्ञुकतेः खुवेलायां, साइसोष्ट स्तरत्नकम् ॥३२॥ गुणाष्टद्रव्यभूम्यव्दे, सप्तम्यां पौपज्ञुभ्रके । सर्वे कुद्धम्यनो लोका, जहुषुः सुक्वज्ञान्तिकैः ॥३३॥ ज्ञातीनां भोजनं दत्त्वा, रसेः पड्भिः समन्वितम् । सोत्सवेन स पुत्रस्य, रत्नराजाऽभिधां ददौ ॥३४॥ सत्कार्यदानपुण्यादि-जिनपूजाप्रभावनाः । स्वसाधर्मिकवात्सल्यं, श्रेष्टी चके विवकतः ॥३५॥

#### ४ शैशवसद्भणवर्णनम्-

जुक्रपश्चद्वितीयेन्दु-वदैधन खुग्वन सः। साभाग्यश्रीवरस्थानं, सनां ज्ञध्वच सुन्प्रवः ॥३६॥

फिर पूर्ण मास होने पर जैसे पूर्व हिमा सब को जनम देती हैं. वस ही उनने कुँग्व रूपी सीप से विक्रमादद १८८३ पीप सुदि ७ के रोज सुसमय में सब मिलामाटी सुप्रमण रत को जनम दिया। अतएप सभी रप्रकृष्ट्वेक लोग सुप्रमान्ति पूर्वक अत्यन्त सुद्य गृष्ट ॥ ३२ ॥ ३३ ॥ मेटने एप्रवा जन्मोत्सय सह रवकुट्टियमा को प्रस्म भोजन जिमादक 'रान-राज 'नाम रवग्वा ॥३४॥ और विवेकने प्रान-पुष्प किन-पुजा-प्रभावनादि सरकार्य के साथ मेटने रप्ताप्रक्षिक प्रपत्त भी किया ॥ ३५ ॥



भी दुःखद चपलता नहीं करता था ॥ ४०॥ वह मतिमान् बालक हमेशा साफ संकेन के साथ देहचिन्तादि कुल क्रिया करता था ॥ ४१॥

प्रासुकं बुभुजे प्रायो, नाऽभक्ष्यं कन्दकादिकम् ।
हंसवत्कीडयन्नित्यं, नृष्टुन्दं च स्यमोदयत् ॥४२॥
दर्शयन् स समैर्वालैः, समं प्रीतिं समां क्रमात् ।
दशान्दिक्यामवस्थायां, सर्वप्रीतिकरोऽजनि ॥४३॥
मानापित्रादिसर्वेषां, विनयानन्दकारकः ।
कालेऽल्पेऽखिलशिक्षायां, प्रवीणोऽभृतसुधीनिधिः॥४४

#### यतो नीतिशास्त्रेऽप्युक्तम्-

पुण्यतीर्थे कृतं येन, तपः काप्यतिदुष्करम् । तस्य पुत्रो भवेद्वइयः, समृद्धो धार्मिकः सुधीः ॥४५॥ वरमेको गुणी पुत्रो, न च मूर्वदातान्यपि । एकश्चन्द्रस्तमो हन्ति, नैव तारागणोऽपि च ॥४६॥

प्रायः अभक्ष्य प्याज लशुन आदि नहीं खाकर, भक्ष्य वस्तु को ही खाता था। सभी वालकों के साथ राजहंसके सहश वालकीड़ा से नरगण को हपोत्पन्न, व पूर्ण प्रेम दिखाता हुआ क्रमसे दश वर्षकी अवस्थामें सभीको सुहावना लगने लगा॥४२-४३॥ बुद्धिनिधान वह उत्तम वालक कुछ समयमें ही सब विषयोंमें चतुर हो, माता पिता ज्ञानी आदि गुणवन्त



भिल्रद्धः त्वात्तथा ऽरक्ष-त्तत्कु दुम्यं ततः सृताम्। दातुमे च्छत्स तस्मे तां, परं नेपीद् हृदापि सः ॥५३॥ तज्ञाऽर्चामादिनाथस्य, कृत्वाऽऽत्मनि सुभावनाम्। दत्त्वा दानं सुपाञ्चेभ्यः, सुखेनाऽऽज्ञग्मतुर्गृहम्॥५७॥

एक समय त्रयोदश वर्षकी वयमें धुलेबादि तीयोंकी यात्राके लिये रत्नराज बड़े भाईके साथ चले ॥ ५४॥ मार्गमें अमरपुर-निवासी श्रेष्टिवर्य-सौ भाग्यमलजी की लड़की को अपने विद्याबलसे डाकिनके दोपमे छुड़ाई ॥ ५५ ॥ तेसे ही भीलोंके दुःखसे उसके कुडुम्बकी रक्षा की, अतः शेठने अपनी पुत्री देनेके लिये इच्छा ज़ाहिर की लेकिन परमवैरागी रत्नराजजीने तो उसकी त्रियोगसे भी बाँछा नहीं की ॥ ५६॥ वहांपर आत्मामें सुभावना मह, आदिनाथ भगवान की पूजा, भिवतकर और सुपात्रमें दान देकर पीछे सुख पूर्वक दोनों भाई अपने घर आए ॥ ५७॥

## ६ सिंहलद्वीपगमनं, मातापित्रोर्वियोगश्च-

कियत्काले गृहे स्थित्वा, द्रव्योपार्जनहेतवे। पुनस्तौ सिंहलद्वीपं, साऽऽज्ञयाऽगच्छतां मुदा॥५८॥ प्राच्यं द्रव्यमुपाज्येंव, कलकत्तादि वीक्ष्य तौ। पितृसेवेच्छया शीघं, प्रापतुः स्वाऽऽलयं पुनः॥५९॥



और शरीर चिता तक जाता है, बाद शुमाशुभ कमेंकि अतुर सार अकेला ही आत्मा परलोक के मार्गमें जाता है ॥६२॥ प्रायेणाऽतो मनो धर्म-ध्याने ताभ्यां नियोजितम्। अन्यस्तु विषयानमुक्तवा, हृद्येषीन् मुनिसङ्गमम्॥इ३॥

### ७ प्रमोद्सूर्युपदेशदीक्षायहणम्-

कल्याणस्रिसिच्छिप्यः, प्रमोदः स्रिरन्यदा।
भ्तले विचरन्नागा-त्तिमन् हि भरते पुरे ॥६४॥
स्थित्वा पौपधञालायां, संघेभ्यो देशनां ददौ।
विनश्वराणि गात्राणि, जाश्वत्यो नैव सम्पदः॥६४॥
दुःग्वं स्त्रीकुक्षिमध्ये प्रथममिह् भवे गर्भवासे नराणां,
वालत्वे चापि दुःग्वं मललुलिततन् स्त्रीपयः पानिम्रं।
तारुण्यं चापि दुःग्वं भवित विरहजं वृद्धभावोऽप्यसारं।
संसारे हेमनुष्याः! वदत यदि सुग्वं स्वल्पमप्यति
किश्चित ॥ ६७॥

इस कारण दोनों भाइयोंने बहुत ही मनको धर्मध्यानमें लगा दिया, और लघु भाई तो मांमारिक मव विषयोंको छोई कर दिलमें मुनिसंगति चाहने लगा ॥ ६३ ॥

उसी अरमेमें विहार करते हुए कल्याणस्रिजीके शिष्य प्रमोदस्रिजी उस भरतपुरमे पधारे ॥ देश ॥ पौपर्वः

|  |  | , |
|--|--|---|
|  |  |   |
|  |  |   |
|  |  |   |
|  |  |   |
|  |  |   |
|  |  |   |
|  |  |   |
|  |  |   |
|  |  |   |

और गरीर चिता तक जाता है, बाद ग्रुभाग्रभ कमें के जाती सार अकेला ही आत्मा परलोक के मार्गमें जाता है ॥६२॥ प्रायेणाऽनो मनो धर्म-ध्याने नाभ्यां नियोजितम् । अन्यस्तु विषयानमुक्तवा, हुर्वंषीन् मुनिसङ्गमम्॥६३॥

#### ७ प्रमोदसूर्युपदेशदीक्षायहणम्-

कल्याणसूरिस्चिछण्यः, प्रमोदः स्रिरन्यदा।
भृतले विचरन्नागा-त्तिसम् हि भरते पुरे ॥६४॥
स्थित्वा पौपधजालायां, संघेभ्यो देजानां ददौ।
विनश्वराणि गात्राणि, जाश्वत्यो नैव सम्पदः॥६५॥
दुःखं स्त्रीक्वक्षिमध्ये प्रथममिह् भवे गर्भवासे नराणां,
वालत्वे चापि दुःखं मललुलिनतनु स्त्रीपयः पानिम्रं॥
तारुण्ये चापि दुःखं भवति विरहजं वृद्धभावोऽण्यसारः
संसारे हेमनुष्याः ! वदन यदि सुखं स्वल्पमण्यति
किञ्चित्॥ ६७॥

इस कारण दोनों भाइयोंने बहुत ही मनको धर्मध्यानमें लगा दिया, और लघु भाई तो मांमारिक मब विषयोंको छोई कर दिलमें मुनिसंगति चाहने लगा ॥ ६३ ॥

उसी अरसेमें विहार करते हुए कल्याणसूरिजीके शिष्य प्रमोदसूरिजी उस भरतपुरमें पधारे ॥ ६४ ॥ पौषध भारतं राष्ट्रक एक १ वस साम्हो एएटेल दिया कि-गारे पान दिनाली है, र्यान्त्र प्राप्तती नही है। दिता। शीर दिविधे एक स्थारने प्रथम ही सामीपान में महापी भी स्थिति के प्रथम कितान प्रतिस्था दृश्य होता है। भाष्याप्रका में भी भटने स्वापना प्रश्नीत होते हुव पीनेशा दृष्ण भीमना प्रथम है, नर्यप्त्र में विवोगादिक में दृश्य भीगता कि सीर प्रपादक में तो प्रश्नीत प्रमानीमें प्रिम् पी क्षिता कि प्राप्ति प्राप्त है, प्राप्ति है महुष्यों ! सेमारने स्वस्य भी दी मुख्या देल हैं। सी प्रस्तानी कि सुष्यों ! सेमारने स्वस्य भी दी मुख्या देल हैं। सी प्रस्तानी कि सुष्यों ! सेमारने स्वस्य

शायुर्नश्यित कालेन, विषयो धर्म एय ति ।

संसाराञ्चारनां श्रुत्या, वेरारयं सोडगमत्परम् ॥६७॥
रक्षक्रेत्रायवत्येन, जीवो धर्म निकीर्षनि ।
निर्मातं विमुच्यानः, प्रपत्य गुरुपत्कजम् ॥६८॥
नोऽनुमत्या ग्रुटुम्बस्या-ऽचालीत्साकमधाऽमुना ।
वेदान्त्रिरंतनभृव्षं, पासन् सव्यतयस्तदा ॥६९॥
प्रमोदस्रिवर्यस्य, साधुदेश्यानुवर्तिनः ।
रेमविजयनाम्नोऽसौ, पार्न्वं दीक्षां मुदाऽग्रहीत् ७०
दद्ऽस्य रत्नवन्मत्या, श्रीरत्नविजयाऽऽह्ययम् ।

ुयतो यस्मिन् गुणाः श्रेष्टाः, शीलसन्तोपकादयः ७१

•

74 JUN 8 77 75 87 श्रीष्ट्योऽयं पुनश्रास्यः रक्कितो विनयादिकैः । श्रीहेष्रविज्ञयाख्येनः गुर्नो दीक्षामदीदपत् ॥ ७५॥

फिर कुछ नमय बीतने पर गुरु श्रीश्रमोदस्रिजीने बुद्धिमान् सुन्द्र लक्षण दुक्त इन सुिकण्य श्रीरत्नविजयजीको 'मूकीसर्म्वती पद्वीके धारक याने मारवाड्में उम समयके यतियोंमें प्रस्तर विद्वान् यतिश्रेष्ठ श्रीमागरचन्द्रजीके पास रस्वकर
काव्य. अलद्धार. न्याय. कोश. और व्याकरण आदिका
अतिमुन्दर क्रयने अभ्यास करवाया। गुरूकी शुभ कृपासे
'श्रीरत्विजयजी 'ने कुछ नमयमे ही जैनागमोंका भी अवगाहन किया. तथावि गुन्तम्यानमक होते के लिये श्रीप्इय 'श्रीरेबेन्द्रविश्विक के पास बद्धा समाधान सहित
सुवाह स्वयं गाय का निरामनीका भी अभ्यास करस्वयः उन अहा अहा निरामनीका भी अभ्यास करस्वयः उन अहा अहा निरामनीका भी अभ्यास करस्वयः उन अहा अहा निरामनीका स्वयिजस्वयः उन अहा अहा सुन्तान कर-

पत्यासपदमेताचे तथास्पित्तद्ये पुरे ।

पुनरूषे यतेनाय समाध्रीनश्चातन । १७६

मिविष्णपश्चित्द्वाप्य स्था शिल्लाद्रयाहनम्

सर्व साय विषयास्य, पिश्सेनेपवन तथा । १५५

स्विणिष्येशिव तथाश्माणी-दस्याश्वदेशे प्रवर्तनम् ।

पटनीयस्वयावद्य तह्यो हीचकार स

ततो देवेन्द्रसम्बद्धा-णारं तालवा समाविता। श्रीराधनपुरं रम्ये, सम्बद्धानेन दिवं गर्यो ॥ ७९ ॥

## ९-श्रीभरणेन्द्रसृरिगाठनम्—

स भरणेन्द्रस्ररिण, रत्ननिजयमाह्यय । सर्वादेजान्मिथः मीत्या, सोज्यागकलसदन्तिकारण

और पंन्याम पर प्रदान कराया, फिर श्रीपुड्यजीरे श्रीरत्निजयजीरो कहा कि-मेरा आय तो ममीय आगय है, मेंने मेरे पाटपर शिष्य नीर्गाजयकी भर्णेन्द्रन्ति नामसे निभ्यितकर स्थापन किया है, अभी हमकी लघु वर्ष है वास्ते इसकी अनेक मुशिशाए देना प्र पट्टाना और इनका छल कार्य तुमको ही करना होगा। यह सुनकर विनीत पं० रत्निजयजीन कहा कि-प्रमी मुजब करूंगा॥ ७५॥ ७६॥ ७७॥ और शिष्य विजयभरणेन्द्रसूरिजीसे भी कहा कि-तुम पं० रत्निजयजीकी आजामे चलना विधारमास भी जहर करना। उन्होंने उनके बचनोंको स्वीकार किया ॥ ७८॥ बाद श्रीदेवेन्द्रसूरिजी चारों आहारका त्यागकर शुभ ध्यान पूर्वक समाधिसे राधनपुरमें स्वर्ग ॥ ७९॥

तदनन्तर श्रीधरणेन्द्रम्हिजीने श्रीरत्नविजयजीको बुली या, और वो भी परस्पर अतिश्रीति होनेसे गुरू के आदे असे श्रीपूज्यजीके पास आए॥ ८०॥ प्रथ्य यतयोऽन्येऽपि, सम्मानिवनयेः समम्।
रत्नविजयपंन्यासा-च्छिप्यवत्पेष्ठरादरात् ॥ ८१ ॥
यतः-'गुणाः मर्वत्र प्र्यन्ते, न मह्त्योऽपि सम्पदः।
प्णंन्छुनं तथा यन्यो, निष्करुद्धो यथा कृञः ॥८२॥
घारीरस्य गुणानां च. द्रमत्यन्तमन्तरम्।
घारीरं क्षणविध्यंसि, कल्पान्तस्थायिनो गुणाः"॥८३॥
जानाः पोष्टगविद्वांसो. हृष्ट्वा प्रच्योऽथ तद्गुणेः।
विचागुकप्रतिष्ठाये. दफ्तरीतिषदं ददो ॥ ८४॥
यतः-" गुणी गुणं वेत्ति न वेत्ति निर्गुणी,
वली यलं वेत्ति न वेत्ति निर्गुणी,
मधार्गुणं वेत्ति पिको न वायसः,

करी च सिंहस्य वलं न सृपकः ॥ ८५॥

गव पन्यास श्रीरन्तविजयजीका सन्भान विनय रखते
हुए श्रीपृज्य व दूसर यति भी सादर शिष्यकी तरह उनसे
विद्याभ्यास करने लगे । ८१॥ क्योकि-सब जगह गुण
पूजे जाते हैं, किन्तु बड़ी बड़ी सपत्तिया नहीं, जैसे अकलिक्कत
निवल दृजका चन्द्र वन्द्रन करने योग्य होता है, बैसा पूनमका
नहीं । ८२॥ फिर शरीरके और गुणोके परस्परमे बहुत ही
अन्तर हैं, जसे शरीर क्षणभरमे विनाशशील हैं, परन्तु कल्पान्त
काल पयन्त स्थिर रहने वाले तो गुण ही है। ८३॥ अतः पं०
रन्तविजयजीके श्रम परिश्रमसे मोलह यति विद्वान हए, बास्ते

विष्णां के त्याव कर के स्वर्णा के क्षेत्र के कि विष्णां के त्याव कर के स्वर्णा के त्याव कर के स्वर्णा के त्याव कर के स्वर्णा के स्व

२० श्रीपाज्याज्ञाल्यक्ताः प्राप्त भवनम् । (श्रीपाज्यानां वितासकतात्मण व )

१-रापाया म गतिरास स् सहनामनाय स्था जाति है, या यो समाजये तर यह एक श्रीपासना समाण है। अपराधी यितयोगो गण देश, राधाय, पंत्राम, गणिष्ट आदिका पट्टा लियना, चातुनीसमा जादेश-पत्र देशा और श्रीपृष्य सबन्धी सम्पत्तिके आय—व्ययका तिमाब रगना, बह मब दफ्तरी के अधिकार में ती रहता है।

> १० श्रीपुज्याहात्रुकवादे पृथम भवनम्, (श्रीपुज्यानां शिथिलताचरणं च)

रामाक्षिनन्दभ्वषं वाणेगवान्यपत्तने। एज्यस्याऽभ्वतृमीसी, पत्ताशदातिभिम्सह॥ ८९॥ प्राप्ते पर्युपण कीत भेलेय तेन मृरिणा। पंन्यासम्तन्परीक्षापे, समाहतो इतं मुदा ॥ ८८॥

१-श्रीपृत्यों में दफ्तरीका पर सम्माननीय माना जाता है, या यो समझिय कि यही एक श्रीपृत्याका अमान्य है। अपरायी यनियोंको दण्ड देना उपाच्याय, पंन्याम, गणिक आदिका पट्टा लिखना, चानुमीमका आदेश-पत्र देना और श्रीपृत्य सबन्यी सम्पत्तिके आय-व्ययका हिमाब रखना, या सब दफ्तरी के अधिकार में ही रहना है। और युवावस्था, धनादि संपद्, मालिकपन, और निविवेक-पन, इनमेंसे एक-एक भी अनधेके लिये होते हैं तो फिर जहाँ चारोंका संयोग मिले तो वहां अनर्थ होनेका पूछना ही क्या १॥९२॥ उस मौके पर इस इत्रके विषयमें श्रीपूज्यजी और पंन्यासजीके बहुत ही विवाद वह गया, विवादके अन्तमें श्रीपूज्यजीने व्यर्थ मर्मका वचन भी कहा, जैसे कि जो तेरी वलवती शक्ति हो तो जा तूं भी श्रीपूज्य वनजा. तव उसी वक्त पंन्यासजीने श्रीपूज्यजीको नव प्रकारकी गच्छ-मर्यादामें लानेवास्ते मनमे ही शुभ विचार करलिया ॥९४॥ अपि च-त्रयः स्थानं न मुझन्नि,काकाः कापुरुषा मृगाः।

अपमाने त्रयो यान्ति, सिंहाः सत्पुरुषा गजाः। १९५॥ वार्नालापं मिथः कृत्वा, सद्वुद्ध्या सन्नरोत्तमः। 11 30 11 ननः प्रमोदरुच्यादि-श्रीधनविजयस्मन आहोर विहरत्रागात् , प्रमोदगुरमति गो । 110011

भृतएवेश्च वृत्तान्तो. गुवग्ने तेन सदितः

# ११-श्रीपूज्यपद्प्राप्तिजीवराचतुर्मासी च-

गुरु: श्रीपृज्यिशिक्षाये. सचेन मह समिनम कृत्वोत्मवेन जिष्याय, सृरिमन्न वितीर्य च ०८॥

फिर मनमे मोचा कि-कौआ, कायरपुरुष, और हरिण, चे तीन अपमान होने पर भी स्थान नहीं होहने हैं, लेकिन उमकी परीक्षांके बाम्ने सहर्ष श्रीरत्नविजयजीको कुल्ये ॥ ८८ ॥ और बार बार उनसे पूछा कि—यह इत्र केना सुगन्धि व कितना कीमती है ? उम समय वैराग्य वर्ग गि कम्पाते हुए पंन्यासजी बोले कि ऐसे उत्तम पर्वमें विपय-पौष्टिक इत्र खरीद्ना विन्कृल उचित नहीं हैं । क्योंकि—यत्र विरागम्तत्र सरागः कथिमित नीतेः ॥ ८९ ॥ फिर भात्री योगसे जीपूज्यजीके नाग्रह पूछने पर रत्नविजयजी हार्ति ण्यतासे बोले कि—यह इत्र इतना कीमती ऐमा सुगन्धि हैं इत्यादि सुनकर कुमतिवा श्रीप्ज्यजीने अतिगर्वसे पंन्याम जीका उपहास्य किया ॥ ९० ॥

यतः—'' पडेते मृर्विचिह्नानि, नवां दुर्वचनं मुर्वे। विरोधी विपवादी च, कृत्याकृत्यं न मन्यते ॥९१॥ यौवनं धनसम्पत्तिः, प्रभुत्वमिवविकिता। एकैकमप्यनर्थाय, किं पुनस्तचतुष्टयम् ''॥९२॥ विषयेऽस्मिन् विवादोऽभृत्, पूज्य-पंन्यासयोस्तदा। पूज्येनोक्तं विवादान्ते, मर्भवाक्यं मुधा यथा॥९३॥ विष्टा यदि ते ज्ञाक्ति—भवेत्पूज्यो भवानपि। नविज्ञक्षासभाचार्या-मस्याऽऽनेतुमचिन्तयत्॥९४॥

लेकिन् नीतिवाक्य है कि-अहंकार रखना, मुखसे कुव चन वोलना, विरोध करना, टण्टा-फियाद करना, और कर्त्तव्य अकर्तव्य नहीं मानना ये छहों मृखोंके चिह्न हैं ॥९१॥ और युवावस्था, धनादि संपद्, मालिकपन, और निर्विवेक-पन, इनमेंसे एक-एक भी अनर्थके लिये होते हैं तो फिर जहाँ चारोंका संयोग मिले तो वहां अनर्थ होनेका पूछना ही क्या ?॥९२॥ उस मौके पर इस इत्रके विपयमें श्रीपूज्यजी और पंन्यामजीके बहुत ही विवाद वह गया, विवादके अन्तमें श्रीपूज्यजीने व्यर्थ मर्मका वचन भी कहा, जैसे कि जो नेरी वलवती शक्ति हो तो जा तूं भी श्रीपुज्य वनजा. तव उमी वक्त पंन्यामजीने श्रीपुज्यजीको नव प्रकारकी गच्छ-मर्याटामें लानेवाम्ते मनमें ही शुभ विचाम करलिया ॥९४॥

अपि च-श्रयः स्थानं न मुश्रन्ति,काकाः कापुरुषा सृगाः।
अपमानं श्रयो यान्ति, सिंद्धाः सन्पुरुषा गजाः। १९॥
पानीत्वापं सिधः कृत्वा, सद बुद्ध्या सहरोत्तमः।
नतः प्रमोदरुष्ट्यादि -श्रीधनविजयस्मनः । १६॥
आतोर वित्रसागातः प्रमोदगरम्बद्धिः।
भगप्यश्र सुत्तान्ते। सब्ये तेन स्रोतः । १५

११-श्रीपुष्यपद्रप्राप्तिक्षीयगच त्रमान्ती च गरः श्रीपुष्याणस्ताचे सचेत सर समान्त प्रत्यानसचेत जिल्लाच स्वतिम्बर्ग विलेख रू. "

पति मनम साजा 10 वर्षण व वत्यक्ष ११० १६० पति । पतीन व्यमान होन पर नी स्वान कर्ष ११६० है। १९८० यतः-" परेते मुखेतिहानि, गर्वा दुनैयनं मुले। विगेषी विषयात्री च. कत्याकत्य न मन्यते ॥९१॥ यायनं धनसम्पत्तिः, प्रभुत्यमतियेकिताः एकेकमण्यनयीय, कि पुतस्तयतुष्ट्यम "॥९२॥ विषयेऽस्मिन विवादो भृतः, पत्य-पत्यामयोस्तदा। पृज्येनोक्तं विवादान्ते, ममेवाक्य मुधा यथा॥९३॥ विष्टा यदि ते ठाक्ति भेवत्यज्यो भवानपि। नविशक्षासमाचार्या-मस्याऽजनेतुमचिन्तयत्॥९४॥

लेकिन् नीतिवाक्य है कि-अहकार रखना, मुखसे कुव चन वोलना, विरोध करना, टण्टा-फिमाद करना, और कर्त्तव्य अकर्तव्य नहीं मानना ये छहो मृखींके विद्व हैं ॥९१॥ और पुवावस्था, धनादि संपद्, मालिकपन, और निर्विवेक-पन, इनमेंसे एक-एक भी अनर्थके लिये होते हैं तो फिर जहाँ चारोंका संयोग मिले तो वहां अनर्थ होनेका पूछना ही क्या ?॥९२॥ उस मौके पर इस इत्रके विपयमें श्रीपूज्यजी और पंन्यासजीके बहुत ही विवाद वह गया, विवादके अन्तमें श्रीपूज्यजीने ज्यर्थ मर्मका वचन भी कहा, जैसे कि जो तेरी वलवती शक्ति हो तो जा तूं भी श्रीपूज्य वनजा, तव उसी वक्त पंन्यासजीने श्रीपूज्यजीको नव प्रकारकी गच्छ-मर्यादामें लानेवास्ते मनमें ही शुभ विचार करलिया ॥९४॥

अपि च-त्रयः स्थानं न मुश्चिन्ति,काकाः कापुरुषा मृगाः। अपमाने त्रयो यान्ति, सिंहाः सत्पुरुषा गजाः॥९५॥ वार्तालापं मिथः कृत्वा, सद्युद्ध्या सन्नरोत्तमः । ततः प्रमोदरुष्यादि-श्रीधनविजयस्सहः ॥ ९६॥ आहोरं विहरन्नागात्, प्रमोदगुरुसन्निधौ । भृतपूर्वश्च वृत्तान्तो. गुर्वग्रे तेन सृदितः ॥ ९७॥

११-श्रीपूज्यपद्प्राप्तिर्जावराचतुर्मासी च-

गुरुः श्रीष्ड्यिशक्षायै, संघेन सह संमितम्। कृत्वोत्सवेन शिष्याय. सूरिमन्त्रं वितीर्य च॥ ९८॥

फिर मनमें सोचा कि-कांआ. कायरपुरुष, आंर हरिण, ये तीन अपमान होने पर भी स्थान नहीं छोडते हैं, लेकिन

और युवावस्था, धनादि संपद्, मालिकपन, और निविवेक-पन, इनमेंसे एक-एक भी अनर्थके लिये होते हैं तो फिर जहाँ चारोंका संयोग मिले तो वहां अनर्थ होनेका पूछना ही क्या ?॥९२॥ उस मौके पर इस इत्रके विषयमें श्रीपूज्यजी और पंन्यासजीके वहुत ही विवाद वह गया, विवादके अन्तमें श्रीपूज्यजीने ज्पर्थ मर्मका वचन भी कहा, जैसे कि जो तेरी वलवती शक्ति हो तो जा तूं भी श्रीपूज्य वनजा, तय उसी वक्त पंन्यासजीने श्रीपूज्यजीको नव प्रकारकी गच्छ-मर्यादामें लानेवास्ते मनमें ही शुभ विचार करलिया ॥९४॥

अपि च-त्रयः स्थानं न सुञ्चन्ति,काकाः कापुरुषा सृगाः। अपमाने त्रयो यान्ति, सिंहाः सत्पुरुषा गजाः॥९६॥ वार्नाटापं मिथः कृत्वा, सद्युद्धा सत्ररोत्तमः। ततः प्रमोदरुच्यादि-श्रीधनविजयस्सह् ॥९६॥ आहोरं विहरन्नागात्, प्रमोदगुरुस्तिधा । भृतपूर्वश्च वृत्तान्तो. गुर्वग्रे तेन सृदितः ॥९७॥

११-श्रीपूज्यपद्रप्राप्तिजीवराचतुर्मासी च-गुमः श्रीपूज्यशिक्षाये, संघेन सए संमितम् । कृत्योतस्वेन शिष्याय, स्रिमजं वितीर्य च ॥ ९८॥

फिर मनमें नोचा कि-कौआ, कायरपुरप, और हरिए, ये तीन अपमान होने पर भी न्यान नहीं हो हने हैं, लेकिन मिंह, उत्तम नम, और हाथी, छोड़ देते हैं, बाम्ते अब मुंबे यहाँ
ठहरना योग्य नहीं ॥ ९'९ ॥ उसके वाट नम्बेष्ट पंत्यामती
सुबुदिसे परम्पर नार्नालाप कर श्रीश्रमोद्किनजी श्रीधनिक्
जयजी आदि सुयोग्य यतियोंके माथ ' नाडोल ' आदि पुर श्रामों में निधारकर आहोर विराजित श्रीप्रमोदनि सुक्जीके
पास आए, ओर प्रभूत हुल मुसान्त सुक् व संबके अनाडी
अच्छी तरहरे कहा ॥ ९६ ॥ ९७ ॥

गुरुने श्रीपज्यको शिक्षा देनेके लिये श्रीसंवकी संमितिने सुन्दर गीत मंगल ध्वनिके साथ महोन्सव युक्त संवत् १९२४ वैशाख सुदि ५ वृथवारके रोज-

वेदने अने वेला व्हेर, इकरोत्मह्गीतमद्गीः।
माधवे शुक्तपश्चम्यां, राजेन्द्रस्रिनामतः ९९ युग्मम्
श्रीयशोवन्तिमिहस्तद्-ग्रामाधीशो मुटा द्दौ।
शिविकास्यमुख्यादि-चामराणि च स्रये॥१००॥
अथो राजेन्द्रस्रीशो, विचरंश्चाक्तमाधुभिः।
माप्तः शंभगढं यातः, फतेमागरसद्गमम् ॥१०१॥
यतिवर्योऽत्र भृषश्चा-कार्यकर्त्री द्यकारयत्।
सोत्सवमुपहारं च, ततोऽगाज्ञावरापुरम् ॥१०२॥
तत्र संघश्चतुर्मासीं, भावेनाऽकारयन्मुदा।
व्याख्यानेऽवाचयत्तेन, पश्चमाङ्गं यथाविधि॥१०३॥

अपने शिष्यको स्रिमंत्र देकर 'श्रीम्ह् विजयराजेन्द्रस्रिरं 'नामसे प्रख्यात किया ॥ ९८ ॥ ९९ ॥ उसी सुअवसर पर गुरुके प्रभावसे आहोरके ठाकुर-'श्रीजसवन्तसिंहजी'
ने सहर्प श्रीपूज्यजीको छड़ी. चामर, पालखी, स्रजस्यी,
आदि भेटं किये ॥ १०० ॥ तदनन्तर श्रीपूज्य श्रीविजयराजेन्द्रस्रिजी महाराज अपने सुयोग्य यतिमण्डल मह पुर
प्रामादि विचरते हुए मेवाङ्देशान्तर्गत 'श्रीशंभ्गड़ 'आए,
यहाँ श्रीफतेसागरजीसे मिलाप हुआ, और यतिवर्यजीने
सोत्तव राणाजीके कामेतीसे भेट पूजा करवाई । वाद

१-आहोर का ठिकाना जोधपुरराज्य के प्रथम टर्जेके ताजिमी सरायतों में से एक है-जिसको प्रथम नम्बर का दीवानी फोज-दारी हक, उंका निशान और सोनानियेज का मान प्राप्त है। इन गादी के साथ ठाकुर जलवतिसहजीसे ही इस ठिकाने का अच्छा सहयोग रहा है। वर्त्तमान ठाकुर लाहब रावतिसहजीने भी अपने पूर्वजोके समान आचार्थपद्रप्रदान महोस्मय पर जाये हुए अगणित भावुको के जानमार की रक्षा का जन्छा पर्वथ विचा। समय समय पर स्वयं पधार कर महोस्मय की शोभाने अन्छी पृद्धि की। आचार्य शीयतीन्द्रसूरिजी महागजके सहुप्रदेशसे सवत् १८९५ वैशाससुदि ३ से ११ तक उत्सववे ९ दिनोमे हिसा रोवने, प्रतिवर्ध १ पपरे अमर करने, सदावे हिये हिरणका रिकार पन्य रसने और प्रतिवर्ध वैशाससुदि १० के दिन हिमा य शिवार पन्द परने की उत्तरना प्रगट की हो धन्य-वादके लायक हैं।

वन्दाते हुए आपश्री जावरे पधारे । वहाँके श्रीसंघने महां अतीव भावसे आपश्रीका चौमासा करवाया, व्याख्यानमं विधियुक्त 'श्रीभगवतीस्त्र ' वाँचा ॥१०१-१०३॥

संश्रुत्य यवनाधीदाः, संघाऽऽस्यात्प्ज्यवर्णनम्। प्रश्नोत्तरेण हृष्ट्रस्सन्, सूर्यमुख्यादिकं ददौ ॥१०४॥ विहरन् मालवे देशे, ऽनेकाञ्ज्राह्यान् प्रयोधयन्। असौ ज्ञानिकयाभ्याम-मूमुदत्तनमनस्सुधीः॥१०५॥

# १२-श्रीधरणेन्द्रसूरेः शङ्कासमाधानम्-

ततो राजेन्द्रस्रेस्तु, श्रीपूज्यस्यातिविस्तृता। चतुर्दिश्च महाकीति-भीतः पूज्यो हितेन सः॥१०६॥ यतयो ! मम पजायां, महाहानिभीविष्यति। किश्र गहर एकस्मि-न्नुभौ सिंही न तिष्ठतः॥१००॥

यहाँ श्रीनपावसाहबने श्रीपूज्यजीका अति राणीय पणन गुनकर उनसे प्रक्ष पृछे । उनके प्रन्युत्तरसे सुद्रा होका

र नवाय — प्राणीमात्र में समभाव रखनेवाले आप जैंगे नटानमा टमार परका आहार ले सकते है या नहीं है

उत्तर -आहार-व्यवहार आचार और लोकमयीहाण अञ्लिक्वत है। उसका आहार के बजाय विचारके <sup>माग</sup> अतिक सम्बन्ध है। अन्त्यज होकरके यदि क्रियाकला<sup>ण की</sup> शृद्ध रसता और असदय यस्तुओं को छोड देता **है,** यह ग्राह्मी नवाबसाहबने स्रजमुखी आपदागिरि आदि भेट दिये॥१०४॥
फिर ये बुद्धिविचक्षण श्रीपूज्य मालव देशमें विचरकर अनेक
श्रावकोंको प्रतिबोध देते हुए अपने ज्ञान क्रियादि गुणोंसे
श्रीसंघके मनको खुब ही खुश किया॥ १०५॥

या भेष्टकुलीन से भी अधिक है। उसके घर का आहारादि लेना अनुचित नहीं है। इससे उलटा यदि उचकुलीन होकरके अपने आचार विचार को शुद्ध नहीं रखता तो पतित ही है। उसके घरका आहारादि लेना शास्त्र व शिष्टमर्यादासे निषिद्ध ही समझना चाहिये। तात्पर्य कि धर्ममान्न का ध्येय एक ही है, इस-िच्ये ज्ञातियों के भेद उपभेद उसमे वाधक नहीं है। इस वास्त्रविक उत्तरसे नवाव साहव के हृदय मे नये प्रकार का ज्ञान दीपक अन्द हो गया और उन्होंने अपनी हार्दिक प्रसन्नता प्रगट की।

दीवान — आपके पास अनेक स्त्रियाँ वन्द्रनार्थ आती हैं ऐसी दशा में आपका मन अचल कैसे रहता होगा ?

उत्तर—मांस—लोलुपी जिहा मांसको देखकर ललवाये विना नहीं रह सकती। परन्तु सधे मुसलमान को सूअरके नांस पर घृणा हुए विना न रहेगी। इसी प्रकार हमारी दृष्टी रमणीमात्र में घृणाजनक वस्तुओं का पुंज देखती हैं और इसी कारण स्त्रियों के प्रति हमारा मन नहीं लल्याता। अतः हम स्त्रियोंमात्र को यहेन के नमान मानते हैं. आपही वहिये ऐसी परिस्थिति में विकारभावना को स्थान किस प्रवार मिल सकता है?, नहीं। इस उत्तर को पाकर दीवानसाहय भी दहें पसल हुद और उपस्थित जनता में आपकी भूरि प्रशंसा की।

उसके बाट श्रीप्डय श्रीविजयराजेन्द्रसरिजी महाराज्य चारों दिवाओंमें यशःकीर्तिका साम्राज्य फैल गया, इसी वे प्राचीन श्रीपूज्य मनमें अत्यन्त ववराये ॥ १०६ ॥ और बोले कि-हे यतियो ! अब मेरी पूजामें वड़ी हानि पहुँचेगी, क्योंकि-एक गुफामें टो सिंह निवास नहीं कर सकते ॥१०७॥ विमृह्यैवं स सन्धित्सु-ईलं दत्त्वा च प्रेषितौ । यतिमुख्यतमौ सिद्ध-क्वज्ञल-मोनिनामकौ ॥१०८॥ पूज्योदन्तमथाग्रे ता-वृद्तुः संवपूज्ययोः। संघोऽवादीदिदं वाक्यं, मन्ये पूज्यं गुणान्वितम् १०९ ननो राजेन्द्रसृरिं तौ, वन्दित्वैवमधोचतुः। शुभाशुभन्तु गच्छस्य, भवच्छीपंऽस्नि बुद्धिमन्<sup>।११०</sup> यहुनाजानमल्पार्थ, त्वाह्नां नैव युज्यते। त्ययैवोन्फुछिना वाटि-र्नाइयते माऽधुना कथम् ११११ च्याई कृतचेताम्म, श्रुत्वा पृज्योऽवगीह्राम् । अनेनोपाधिना ह्यात्मा, स्फुटं मे खिद्यतेऽनिशम् १११

दम प्रकार विचारकर सम्पकी इच्छामे श्रीधरणेन्द्रस्ति जीने एक रुक्षा देकर अपने यतिश्रेष्ठ सिख्कु इालजी व मोतीविजयजीको जावरे भेजे ॥ १०८॥ उन दोनाँने आकर श्रीमंचके आगे श्रीपूज्यका कुल वृत्तान्त कहा, उने सुनकर मंघन यह जवाब दिया कि-हम तो गुणयुक्त श्रीप ज्यको मानते हैं, इन्हें योग्य देखकर माने हैं एवं दूमरेबी



नैलादिमर्दनं नैव. सट्व्यवहारमाचरेत् । रॅंभ्रेडिंसकभृत्यादि, न चाधिकतरं तथा ॥ १२१॥

र्भमाश्रमणदानानि, श्रीसंघात्कलहेन च । हठाद् द्रव्यं न गृह्णीयात्, श्रीपूज्येन सुधीमता ॥१२२॥

५-भांग. गाँजा, तमाख् आदि नहीं पीना, रातमें भोजन नहीं करना, त्याग-हीन, कांदा, लग्जनादि खाने- वाले, और व्यिभवार-रक्त ऐसे यितको भी नहीं रखना । ६-सचित्त वनस्पतिको नहीं काटना, दांतोंकी सफाई नहीं करना. कुआ तलाव आदि के कचे जलको नहीं छूना, सदैव उपण जल पीना. कारण विना तैलादि मर्टन नहीं करना, और सबको प्रिय लगे ऐसे उत्तम व्यवहारमें चलना। ७-अधिक नौकर नहीं रखना, और हिंसकको तो कभी नहीं रखना। ८-अकलमन्द श्रीपूज्यजीको श्रीसंघके पास झगड़े से व हठ से खमासमण, और द्रव्य नहीं लेना।। ११८॥ ११९॥ १२०॥ १२१॥ १२२॥

मीर्ग प्ररूपयेच्छुद्धं, सम्यक्त्वं येन सम्भवेत्। नो शारीशतरञ्जादि-देवनं केशरञ्जनम् ॥ १२३॥

रात्रौ यहिर्न गन्तव्यं, सदा जह्यादुपानहौ । गाथापञ्चराती नित्य-मावत्यीखिलसाधुभिः ॥१२४॥ मुक्तगणवारमार्ग कि, कीवज्ञो गिर्द गलगत।
इत्यं नवसमाचारी दित्या तस्वे निवनताम ॥१२५॥
कतस्वो जीवमेतासमं, उतं लात्या समागती।
प्रयादम्यणेंद्रितिलंग्यन-स्वाप्यां सम्यम् निवेतिलः
पित्रवा ताथ एउयोद्धि, मत्वेता दित्रकारिकाः।
समाणं मे किलंताथ, स नकार कराखरम्॥ १२७॥

९-म्बगम्की गम्यक्तकी छुद्धि व उद्गि हो बैगा उप देश देना, शारीपाशा. अनरज आदि रीलना नहीं, केंग रंगना नहीं, रातमें बाहर नहीं वृमना, ज्वं पहिनना नहीं, हमेशा यतियों को ५०० सो माथा ही आयुति करना, अपवाद (कारण) मार्ग को छोड़ कर यदि तुम्हारे श्रीपूज्य इस प्रकार ९ नव समाचारी पालें, पलावे तो उन्हें जाकर निवेदन करो ॥ १२३ ॥ १२४ ॥ १२५ ॥ उसके बाट वे दोनीं यति शीघ्र ही इन समाचारियोंका पत्र लेकर श्रीपूज्यजीके पाम आए और उनसे अच्छी तरहमे कुल वृत्तान्त निवेदन किया । वे श्रीपूज्यजी उनको वॉचकर उन्हें हितकारी मान-कर मुझे ये मन ममाचारियाँ मंजूर हैं, ऐसा करकर उस पत्र पर संवत १९२४ मिति माह सुदि ७ लि सही करदी और पार्श्ववर्ती यतिमुख्य पं० ों यतियोंके हस्ताक्षर भी करवा दिये ॥ १२६

## १४-पूर्णाभियहे यथाशास्त्रं क्रियोद्धृतिः—

आनारोंपाधयेऽदायि हर्षेण सम्मनिस्तथा।
पूर्णांऽभृत्पश्चयपीया-भिग्रहो सद्गुरोरयम्॥१२८॥
इत्थं स्वीकार्य तेनासौ, राजेन्द्रसूरिसद्गुकः।
श्रीप्डयधरणेन्द्रेण. समाचारीर्गणेयतीः॥१२९॥
वैराग्येण च संघस्य, चारुप्रार्थनयोत्सवैः।
श्रेष्टः प्रसोदरुच्यादि-श्रीयनविजयस्समम्॥१३०॥
श्रेप्ड्यानि प्रहोक्येव, चाऽऽदिनाथिजनालये।
स्यास्याशिविका यष्टि-चातराणि सुदातदा॥१३१॥
याणहर्नेनिधीलान्दे, आपाडाऽसिनदिक्तियौ।
यानिवारे खुवेलायां, कियोद्धारं चकार सः॥१३२॥

॥ चतुर्भिः कलापकम्॥

और पूर्व श्रीपूज्यजीने निर्श्रन्थ जैनाचार्य होनेके लिये सातुमोदन सम्मति भी दी. इधर गुरुमहाराजका कियोद्धार करनेका पाँच वर्षका अभिग्रह भी पूर्ण हो चुका ॥ १२८॥ इस प्रकार श्रीमद्विजयराजेन्द्रद्धरिजी महाराजने श्रीपूज्य श्रीधरणेन्द्रद्धरिजीको गच्छकी नव समाचारियोंको स्वीकार करवाकर जावरा श्रीसंवकी सुन्द्र प्रार्थनासे वैराग्य युक्त यतिश्रेष्ठ श्रीप्रमोदरुचिजी श्रीधनविजयजी आदि मुनिवरोंके

साथ अपनी श्रीपूज्यसंतन्धी छड़ी, नामरावि कुल नीजीबी ताम्रेपत्र पर नामावली लिराकर प्राचीन शीमुपार्थनाशतीक मंदिरमें लगा और चीजें आदिनाथ के मंदिर में चड़ाकर संवत् १९२५ आपाद् वदि १० शनिवास्के रोज महोत्सक साथ श्रभ समयमें कियोदार किया ॥ १२९-१३२ ॥ सहस्रगस्यदाऽऽसीद्वे, श्रीसंवानामुपस्थितम्। अवोभूर्वाज्ञयारावः, श्रीसंघमुलस्मभवः ॥ १३३॥ त्यक्त्वा सर्वभवोपाधि, भृत्वा सत्यमहावती। भव्यानामुपकाराय, स्विवाप्यविचचार सः॥ १३४॥ साम्भोगिकं गुरं किन्द्, विनासावकरोत्कथम्?। क्रियोद्धारं स्वहस्तेन, जानरापि ममाऽऽगमान्॥१३५॥ खगच्छे गुरुसप्ताष्ट-पारमपर्य उपेयपि। कौंशील्यं नियतं सङ्भि-र्युक्रस्यो विधीयते ॥१३६॥

१-वह इस प्रशार है--" जावरानयरे श्रीजनाय नमः। सवत १८२५ आपाड़ दि १० भ० श्रीविजयराजेन्द्रसृरिभिः क्रियोद्धारः छतः, ते. श्रीआदीश्वरप्रामग्दे राताविवादिवस्तूनि भगवदर्थेऽपितानि। यथा-छड़ी १, चामर २, सूरजमुखी ३, छत्र ४. सुम्वानन ५, ए चीजा भेट कीनी श्रीऋपभदेवजीरे। ए वस्तु माहेसु कोई देवे देवावे, भागे तेहने तथा पत्राने उद्धेले तेहने श्रीचौबीसीनी आण छे, हमीरविजयना द० छे श्रीहजूर-आदेशात् शुभम्।





बाद गुरुजी प्रतिग्राम विचरते हुए 'नीमाड ' प्रान्तस्थ श्री-क्तसी नगरमे पधारे । यहाँ आसोजी, देवीचन्दजी आदि अच्छे २ पण्डित श्रावक रहते थे, उन्होंने आपश्रीसे पद्-कर्मग्रन्थादिकों के कठिनतर अनेक प्रश्न पूछे उनके उत्तर आपने बडी ही सरलतासे दिये ॥ १३९-१४३ ॥

नद्व्याख्यानैस्नदाचारैः, परीक्ष्याऽमलहेमवत्।
प्रेक्ष्य सद्व्यवहारं ते, अद्धाधिक्यं प्रदिधेरे ॥१४४॥
यथाविष्यागमस्यैव, नथा आद्ववनानि च।
कल्याणार्थ ननोऽभवत्, जैननार्गानुसारिणः॥१४०॥
व्याच्यानेऽनेन क्रेकस्यां, सर्वेषां योधवृद्धये।
जिनागमाः समृलार्थाः सम्यक्त सर्वेऽपि वाचिनाः१४६
व्यादिश्य नया सद्यान होस्तिनास्ने मुना यरा।
अन्यवापि चकारवः जानवृद्धि वहस्यके । १४५

महीत्तम हे राष्ट्रभीक प्रशास और उनक र तर पित्रारी डार्ग ने देश र पुत्र प्रशास के प्रवास भीट पर्के मीने का नरत पर गर प्रशास के १५-खाचरोदचतुर्मासीतः परं कूकसीसंघोपदेशः-

वर्पेऽस्मिन् खाचरोदश्री-संघप्रार्थनया मुदा। तस्थो पूज्यश्चतुर्मास्यां, श्रीसंघोपचिकीरसौ ॥१३९॥ प्राभ्वन् धर्मकार्याण्यु-पदेशादेव सद्गुरोः। जीर्णानि धर्मधामानि, चोद्धरेगुरनेककाः ॥ १४०॥ आवका धर्मजिक्षां च, अद्वारत्नमुपागमन्। गुगणां नन्दनागाऽऽगुः, आवकास्तु सहस्रजः॥१४१॥ मतमहस्यं म्हण्याणां, श्रीसंचेन व्ययीकृतम्। परा नगोंत्रिनिरतेन, नकेऽन्तेऽष्टाहिकोत्सवम् ॥१४२॥ विष्टरंश्च प्रतियानं, कृतसीपत्तनेऽप्यगात्।

आगोजी-देविचरद्रादि-श्राद्धाः प्रशोत्तरर्गुरोः ॥१४३॥

कियोद्वार करनेक बाद १९२५की सालमें श्रीसंघोषका<sup>त</sup> श्रीमान्द्रसार्शी खाचमेद श्रीसंघ की प्रार्थनारी नौमाग् राक्तिक रहा गुरुदाके सद्दुपढेशसे यहाँ अ**नेकान**क धर्मका<sup>य</sup> रुण, तर्ण मंदिर, अमञालादिकों के उद्वार भी हुए। जैन ना (वार्ग बहुत्ने आवको को धर्मजिक्षा न सम्पद्धन र्गा र न प्राप्त हुए और आपश्री की तन्द्रन करने के लिये गी रज़ में बाबुक आए। फिर चीमारों के अन्तमें श्रीमंधकी तकेम अड्डाट महोत्सव किया गया, उसमें बहुत ही धर्मकी उन्नित हुई, इस चीमार्समें संबक्ते सात हजार रूपये सरी हुए।

बाट गुरुजी प्रतिग्राम विचरते हुए 'नीमाड ' प्रान्तस्य श्री-क्रमी नगरमें पधारे । चहाँ आसोजी, देवीचन्डजी आदि अच्छे २ पण्डित श्रावक रहते थे, उन्होंने आपश्रीसे पट्-क्रमेग्रन्थादिकों के कठिनतर अनेक प्रश्न पूछे उनके उत्तर आपने बढी हो नरहतासे दिये ॥ १३९-१४३॥

नव्यास्यानेस्तदाचारैः. परीक्ष्याऽमलहेमवत्।
प्रेक्ष्य सव्यवहारं ने. अद्याधिक्यं प्रदक्षिरे ॥१४४॥
यथाविध्यागमस्यंग, तथा आद्यवतानि च ।
याल्याणार्थं ननोऽस्वद्ग, जैनमार्गानुसारिणः॥१४०॥
व्याल्यानेऽनेन ह्युंकस्यां. सर्वेषां योषदृद्ध्ये ।
जिनागमाः सग्हार्थाः.सम्यङ्गलवेऽपि वाचिनाः१४६
उपादित्य तथा लंघान्. हेन्विनारनेऽसुना परा ।
अन्यव्यापि चकारियं. ज्ञानगुवि वहुर्थि ॥ १४६॥

महीत्तम ज्याच्यानीके अवणमे और उनके राजार-पित्रारे ज्ञारा सुन्दर माधुके ज्यवतारको देखका रोह को मोनेकी नरत परीक्षांकर राज्यति आग्या आदिवालीने अस मदिषि पूर्वक सुद्ध सम्बद्धन्य से जावत प्रक्षिकी भागा किले यरा एक मानकल्पकी विधरतामे करण्य आदिवालीके लेगा-सुनारी बनावे। पित कापभीते तम १९६७ एकपीवे लेगा-सेमे सब संबदी जान होनेके विशेष स्मार्थिक विकास विकास लिखवाये, इस प्रकार अन्यत्र भी अनेक स्थानीं में जानहृदि की ॥ १४४ ॥ १४५ ॥ १४६ ॥ १४७ ॥

### १६-ग्रुरुनिर्णातनवसिद्धान्त-संक्षिप्तस्वरूपम्-

तस्याऽऽसञ्जयसिद्धान्ता, नितम्तुत्योश्च वन्द्रमम् । अवितनां सुरादीनां, वन्द्रेनं नैव युज्यते ॥ १४८ ॥ तत्पार्श्वं याचनाऽयोग्या, निषयत्वाज्ञिनागमे । कर्ममान्यो जिनो धम्मों, निराजी मोऽत उच्यते१४९ तुर्यस्तुंत्यां सुतद्रव्य-कान्तादिसुत्वमार्गणम् । पोपधाऽऽवद्यकाटां त-द्वेयं भावस्त्वं मदा ॥१५०॥ यतोऽस्मिन् तद्विधानेन, जिनाज्ञाभद्भनं भवेत् । विस्तुंतिः सृत्रपंचांग्य-नुसृत्यैव पुरातना ॥ १९९ ॥

#### गुरुमहागजके नव मिद्वान्त थे वे क्रममे ये हे-

- (१) वन्टन जब्द नमस्कार और स्तवना करने अर्थ में है, इमिलये व्रतीको अवर्ता देव देवी आदिका वन्दन करना अयोग्य है और जिनेश्वरोंके स्त्रोमे मनाई होनेसे उनके पास याचना करना भी अनुचित है. इमीलिये जैनधर्म कर्मप्राधान्य, और निराशी ही कहाता है।
- (२) चौथी थुईमें पुत्र धन रमणी आदि अनित्य पौद्गलिक सुखोंकी याचना भरी हैं. इसलिये वह पौपध,



लिखवाये, इस प्रकार अन्यत्र भी अनेक म्थानों में जानशृद्धि की ॥ १४४ ॥ १४५ ॥ १४६ ॥ १४७ ॥

१६-ग्रहनिणींननबसिद्धान्त-संक्षिप्तस्त्ररूपम्-

तस्याऽऽसञ्चिसिद्धान्ता, नितस्तुत्योश्च वन्दनम्। अत्रतिनां सुरादीनां, वन्द्रेनं नैव युज्यते ॥ १४८॥ तत्पार्श्वे याचनाऽयोग्या, निषधत्वाज्ञिनागमे। कर्ममान्यो जिनो धम्मों, निराजी सोऽन उज्यते१४९ तुर्घस्तुंत्यां सुनद्रव्य-कान्नादिस्तुत्वमार्गणम्। पोपधाऽऽवद्यकादां न-द्वयं भावस्तये सदा॥१५०॥ यतोऽस्मिन् निद्विधानेन. जिनाज्ञाभग्ननं भवेत्। विस्तुंतिः सृत्रपंचांग्य-नुसृत्येव पुरातना ॥ १५१॥

गुरुमहाराजके नव सिद्वान्त थे वे क्रमसे ये हें—

- (१) वन्टन जब्द तमस्कार और स्तवना करने अर्थ में है, इसलिये बतीको अवर्ता देव देवी आदिका वन्दन करना अयोग्य है और जिनेश्वरोके सूत्रोंमे मनाई होनेसे उनके पास याचना करना भी अनुचित है. इसीलिये जैनधर्म कर्मप्राधान्य, और निराशी ही कहाता है।
- (२) चौथी थुईमें पुत्र धन रमणी आदि अनित्य पौद्गलिक सुखोंकी याचना भरी है. इमलिये वह पौषध,

कोई कारण उपस्थित न होने पर द्यान्त और गन्छमर्यादाके विरुद्ध साधु-साध्वियोंको बल्लोंका रंगना और केमिरिया आदि रंगीन बल्लों को धारण भी नहीं करना चाहिये। यानि भगवान महावीरस्वामीके इस द्याननमें विना कारण वैना आवरण करे तो वह द्याल्विरद्ध (अयोग्य) ही है।

(६) प्रतिक्रमणमें श्रुतदेशी. क्षेत्रदेशी. और सुवनदेशी की कायोत्मर्गमें स्तुति कहना वैसे ही लघुशान्ति. बड़ोगणन्ति का पाठ कहना भी अनुस्तित है ॥ १७६-१५९ ।

यनश्चागमपञ्चांग्यां, ए्र्याचार्यकृतेषु है ॥ सद्भन्येप्यसुपालक्षे स्तद्विपानं हि होपकृत १६०॥ पुनरित पाकिन चातु मीसिकार्यक्तिकारप्यक्य-कान्ते करणे।

सुबनस्ती-क्षेत्रदेश्यो राज्ञाः सुन्सर्ग नैव दोष । १६१।

विगेषि जनगरीका कार्या और प्रान्त - विशेष प्रमाणिक ग्राह्मीके जनगणात्म ने ते ते तत्म वर्गन स्रान्त दे प्रकृत त्रात वर्गन वर्ग के गणा त्राप्त चानुसामिक और विश्व के व्यवस्थान प्रस्ति के निमिन्न स्वत्रका के ती, के शेषक वर्गनिम बीद दीप सही ते १६० १६१

सामायिकस्य पाटस्य विदेशास्यातस्यस्य काप्रेयीपविकानित्य स्विकार्यकरोहिनाम

(४) चैत्यवन्दन किये बाद जक्रम्नवादि प्रसिष्ठ पाँच दण्डक यानि-नमुत्थुणं०,अग्हिंतचेइ०,लोगस्म०,पुक्सस्वर०, सिद्धाणं बु॰ तीन श्लोक प्रमाण तीन स्तुतियाँ और प्रणियान-प्रार्थना पाठ जत्र तक कहे जायँ तभी तक जिनमन्दिरमें ठहुना चाहिये। इसके बाद किसी शुभ कारण वश सविधि अधिक ठहरनेके लिये भी जास्त्रोंकी अनुमित है ॥ १५४ ॥ १५५॥ शास्त्रोक्तया साधुसाध्वीना-माचान्तिमजिनेन्द्रयोः। मानोपेनं सदा धार्च, जीर्णप्रायं सिनाम्बरम् ॥१५६॥ वस्त्रवर्ण च कल्कादि-पदार्थेः परिवर्तितुम्। ॥ १५०॥ कारणेन यदाज्ञतं, ग्राह्यमेव नदापदि कालेऽस्मिन् कारणाभावा-त्सङ्गिह्यते न तत्। शास्त्रगच्छविरुद्धत्वा-द्रञ्जनं न च धारणम्॥ १५८॥ आर्वर्यके त्रिवेचीनां, कायोत्सगें स्तुनेस्नथा। द्रयञान्तिकपाटस्य, विधानं नैव युज्यते ॥ १५९॥

(५) शास्तोक्त प्रमाणसे प्रधम-ऋषभदेव और अन्तिम-वर्धमानम्बामीके जामनमे माथु-माध्वियो को जैमा मिल वैसा मदैव प्रमाणवन्ध, जूनामा, स्वरूप कीमती, इन तीन विशेषणोंसे मफेड वस्त्र ही रखना चाहिये और शास्त्र में रा जादिकोके उपद्रवादि कारणसे करकादि पदार्थोंसे बस्तका वर्ण बदलानेके लिये जो आज्ञा ही है. वह पूर्वोक्त विपत्ति कालमें ही ग्रहण करना चाहिये। लेकिन इस वर्त्तमान समयमें वैमा

|  |  | 3 |  |
|--|--|---|--|
|  |  | Ť |  |
|  |  |   |  |
|  |  |   |  |
|  |  |   |  |
|  |  |   |  |
|  |  |   |  |
|  |  |   |  |
|  |  |   |  |
|  |  |   |  |

तस्मादादौ सुयोगेन, वन्दित्वा विधिना गुरुम्। ततः सामायिकं कुर्या-त्तत्पाठास्सन्ति चाऽऽगमे।१६३।

(७) ऋदिसम्पन-राजा, श्रेष्टिवर्य आदि और ऋदि रहित-सामान्य पुरुप आदि इन दोनों श्रावकोंको सामायिक-दण्डकोचारके वाद ही हमेशा इरियावही करना चाहिये। उस कारण प्रथम शुद्ध त्रियोगसे विधिके साथ गुरुको वन्द्रना किये वाद सामायिकदण्डक उचरे, इसलिये जिनागमोंमें उसके पाठ इस प्रकार हैं—

आवश्यकसूत्रवृह्द्वीका-१ इड्डिपत्तो सामाइयं करेड, अणेण विहिणा करेमि भंते ! मामाइयं मावज्ञं जोगं पद्य-क्यामि जाव नियम पज्जुवामामि त्ति काऊण पच्छा ईरियं पडिकंतो वंदिना पुच्छित पहति वा ।

ऋहिपाप्त आवक सामायिक करें (तो) इस विधि सें (विधिष्वक) 'करेमि मंते '! इत्यादि सामायिक-पाठ उचरके डिरियावही पडिक्रमण करें फिर गुरु को वंडन करकें पटे, सूत्रार्थ पूछे या पढें पढावे ॥ १६२-१६३॥

२ श्रीविजयिनहाचार्यकृत-श्रावकप्रतिक्रमणच्िं-'वंदिः उण य छोभवंदणेण गुरुं, संदिसाविऊण सामाइयमणुकड्डिय (जहा ) करेमि भंते ! मामाइयं (इत्यादि ) तओ इंरिया पडिक्षमिय आगमणमालोएइ पच्छा जहाजेहं साहुणो वंदिः उण पदद मुणइ वा । थोभवन्दन से गुरु को वन्दन करके ' संदिसाउं ' इत्यादि आदेश मांगके 'करेमि भंते! सामाइयं ' इत्यादि सामायिक— दंडक उचरके पीछ इरियाविह पिडकमण करे। फिर आगमन की आलोचना करके यथा ज्येष्ठ साधुओं को बांदकर पुस्तक पढ़े अथवा सुने ॥

### ३ श्रावकधर्मविधिप्रकरण-

सामायिकं कार्य श्राद्धैः सदा नोभयसन्ध्यमेव कथं १ तिहिषिना खमायमण दाऊं इच्छाकारेण संदिमह भगवन् ! आमाइय मुहपत्तिं पिछलेहिमि ति भणियं वीयं खमासमण-पुवं मुहपत्तिं पिछलेहिय, खमासमणण सामाद्यं संदिगाविय, वीयखमासमणपुवं सामाइयं ठावित्ति वुत्तं खमासमणपुवं अदावणयगतो पंचमंगलं किह्नता करेमि मंते! नामाद्यं ह्याइ सामाइयमुत्तं भणइ पच्छा ईरियं पिडियमह ।

शायकों को सामायिक नदा करना चारिये, दोनों दाइम ही करना ऐसा नियम नहीं। किस विधिने रिसके उत्तरमें आचार्य विधि दिखाते हैं कि—खमानमण देने 'इच्छाकारेण संदि० सामायिक मुहपित परितेहिती 'ऐसा मेले, फिर खमानमण पूर्वक मुख्यपिका की प्रतित्रका करके इच्छामि खमा० हरलावा० नामायिक एडिमाइ रिकामि ख० इन्हाका० सामायिक हाला रिकाह रक्तामि सक इन्हाका० सामायिक हाला पूर्वक अर्द्धावनत हो नववार भिनवक 'इन्हाका सके दे

सामाइयं । इत्यादि मामायिक खन कहे, किर इतियादी पडिकमण करे। इत्यादि स्थान २ पर ऐसे अनेक पाठ हैं॥ पार्ज्ञास्युपकरणानां, किंकरश्रावकादिभिः। न चाप्युत्थापयेदच्यं, प्रक्षार्यक बाससाम्॥१६४॥ स्वस्थाने च समानीतं, बस्त्रपात्रास्यनिच्छकः। देशान्तरात्ममानाय्य, प्रहणं कस्यलादि नो ॥१६४॥

(८) अपने म्बर्प भी पात्रादि उपकरण नोकर व आवकादि से नहीं उठवाना, एवं उनसे वस भी नहीं भुल्याना, अपने निवासम्थान पर लागे हुए वस पात्रादि हेने की इच्छा नहीं रखना, परदेश में कीमती कम्बलादि मंग्याकर नहीं होना ॥ १६४–१६५॥

नित्यपिण्डं परित्यक्तं, क्षारपिण्डं तथांशुके।
परिधानं पटोपानत्, नोद्याद्यात्येन भाषणम्।१६६।
कार्बुररोप्यकक्रम-युक्तोपनयधारणम् ।
न च देयं गृहस्थानां, तद्वृत्ताद्यं कचिद्दलम्॥१६७॥
एते सर्वेऽप्यनाचारा-ह्योकनिन्द्याश्च सर्वथा।
हेया भोक्षार्थिनिर्ग्रन्थ-निर्ग्रन्थीनामतोऽनिद्याम्।१६८॥

एक ही घरका मदेव आहारादि नहीं लेना, विना कारण वस्तों में साबू मोड़ा आदि खारे पदार्ध नहीं लगाना, कपड़ेके मौजे भी नहीं पहिनना, वार्तालाप, व्याख्यान आदि- कमें उथाड़े मुख नहीं बोलना. जोभाप्रदर्शक सोना चांदी बादि धातुके फेम युक्त चन्ना नहीं लगाना. और सांसारिक ममाचारों से भरे हुए गृहस्थ लोगोंको पत्र नहीं देना, ये मभी लोकनिन्द्रनीय अनाचार होनेसे मोक्षाभिलायी जिनाज्ञा-पालक मभी साधु साध्वियों को नर्व प्रकारसे सदेव त्याग करने योग्य हें॥ १६६-१६८॥

अथार्द्रनां च विम्वानां, नत्सपयीविधानकम्। जिनागमे च पंचांग्यां, यहुजाः प्रत्यपादि व ॥१६९॥ नत्तुल्यानामनः साक्षात्, भक्तिभावेन खिङ्गनाम्। भव्यक्तिज्ञिनियाना-मर्चनाविक्तमित्ति वे ॥१७०॥ इत्यं गौलिकसिद्धान्नं, सक्ष्यीद्धत्येद्द सिद्ध्या। निर्नार्षः स्वयमन्येषां, निनार्ययपयाप्यसौ ॥१७१॥ श्रीमद्राजेन्द्रस्रीजो, मालवादौ नदाचरन्। स्वमान्यं स्थापयामास्त, निभीत्या वित्रस्युक्तः १७२

(९) जिनेश्वर भगवानके विम्वोंका तथा उनकी प्जा-विधि ज्ञानम और पंचांगीमें अनेल स्थान पर दिखलाई गई है इसलिये जिनप्रतिमाञ्जाली भी भक्तिभाव नित्त पूजन वर्णन आदि नाक्षात् जिनेंद्र भगवानके नमान ही प्राणियोंके राल्याम करनेवाले हैं॥

रम प्रशार मौतिक मिद्यानतों को तहनमें नखकर सङ्

मामानों का मोत्यामर्ग के पत्र की, भाग की गरी परिक्रमण पर्ण क्यार का न के पर्ण के प्रवास था। दें वे पाला एक रूका नो, कि क्रम्याव का विक्रिया। स्थार्य प्राथिक के, कथा काल सामग्राम । १९६४।। स्वास्त्री के सम्मानी के, कल्लाक का स्वास । १९६४।। देशास्त्री का सम्मान के कर्ष कर्ष कर का दिने।। १९६४।।

(८) जन राज भी पार्वार प्रकृष नी हर ने भारति ने नरी उठवाना, एरं उनके उथ की नरी पूळाती, अपने निवासर्थान पर लावे हुए उस पार्वार लेने नी उन्हान ने स्थना, परंज्ञ सं तीननी करा जिंद मेगाक्त नरी लेना॥ १८४-१६५॥

निन्यपिण्टं परिन्यक्तं, शारिष्यतः तथां हुके। परिधानं परोपानतः, नोड्याद्यस्थन भाषणन् ।१६६। कार्युररीष्यकक्रम-युक्तोपनप्यश्यम् । न च देयं गृहस्थानां, तड्युताट्यं कचिदलम् ॥१६॥ एते सर्वेऽप्यनाचारा-छोक्तनिन्याश्च सर्वेथा। हेया मोक्षार्थिनिर्यन्य निर्यन्थीनामतोऽनिक्रम्।१६८।

एक ही चरका सदेव आहारादि नहीं छेना, विना कारण वस्तों में सायू सोडा आदि खारे पदार्थ नहीं लगाना, कपड़ेके मौजे भी नहीं पहिनना, वार्तालाप, व्याख्यान आदि कमें उथाड़े मुख नहीं बोलना, शोभाप्रदर्शक सोना चांदी आदि धातुके फेम युक्त चरमा नहीं लगाना, और सांसारिक समाचारोंसे भरे हुए गृहस्थ लोगोंको पत्र नहीं देना, ये सभी लोकनिन्दनीय अनाचार होनेसे मोक्षाभिलापी जिनाज्ञा-पालक सभी साधु साध्वियों को सर्व प्रकारसे सदैव त्याग करने योग्य हैं॥ १६६-१६८॥

अधार्दतां च विम्वानां, तत्सपर्याविधानकम्। जिनागमे च पंचांग्यां, वहुद्याः प्रत्यपादि वे ॥१६९॥ तत्त्त्र्यानामतः साक्षाद्, भिक्तभावेन छाद्गिनाम्। भद्रकृजिनविम्याना-मर्चनादिकमस्ति वे ॥१७०॥ इत्यं योलिकसिद्धान्तं, लक्ष्यीकृत्येह सद्ध्या। तिनीर्षुः स्वयमन्येषां, तितारियपयाष्यस्ते ॥१७१॥ श्रीमद्राजेन्द्रस्रीको, मालवादौ तदाचरन्। स्वमान्यं स्थापयामास, निभीत्या विहरन् गुरुः १७२

(९) जिनेश्वर भगवानके विम्बोंका तथा उनकी प्जा-रिधि आगम और पंचांगीमें अनेक स्थान पर दिखलाई गई है इसितिये जिनप्रतिमाओंकी भी भक्तिभाव नहित प्जन दर्शन आदि साक्षात जिनेंद्र भगवानके समान ही प्राणियोंके कल्याण करनेवाले हैं॥

रम प्रकार मौलिक मिद्धान्तों को लह्यमें रखकर सद्-

गामाइयं इत्यादि मामापित यह कर, कि कियादी पित्रमण करे। इत्यादि स्थान २ पर ऐते पने ह पाठ है। पात्राच्या करणानां, कि करणा बकादिनिः। न चाष्युत्यापये दत्यं, प्रचारतंत्रा वासगाम्। १९६४॥ स्यस्याने च समानीतं, वस्त्रपाचाचित्रपुकः। वैज्ञानवरात्ममानाय्य, यहणं कस्त्रलाहिनो ॥१६४॥

(८) अपने मारा भी पातादि उत्तरण नोहरा श्रावकादि में नहीं उठवाना, एवं उनसे तथ भी नहीं पुल्याना, अपने निवासम्थान पर लाये हुए तथ पातादि लेने की इन्छा नहीं रसना, परदेश से कीमती कम्बरादि मंगवाक नहीं लेना । १६४-१६५॥

नित्यपिण्टं परित्यक्तं, क्षारणिण्ट तथां गुके। परिधानं पटोपानतः नो ग्रवादान्येन भाषणम्।१६६। कार्बुररोप्यकक्रम-युक्तोपनपधारणम् । न च देयं गृहस्थानां, तद्वृत्तादयं क्रचिहलम्॥१६॥ एते सर्वेऽप्यनाचारा-छोक्तनिन्दाश्च सर्वेथा। हेया भोक्षार्थिनिर्यन्थ निर्यन्थीनामतोऽनिद्यम्।१६८।

एक ही बग्का महेब आहारादि नहीं लेना, विना कारण वस्तों में साबू सोडा आदि खारे पदार्थ नहीं लगाना, कपड़ेके मौजे भी नहीं पहिनना, वार्तालाप, व्याख्यान आदि



सामाइयं' इत्यादि सामायिक सत्र कहे, फिर इरियानहीं पिडक्कमण करे। इत्यादि स्थान २ पर ऐसे अनेक पाठ हैं॥ पार्त्राद्युपकरणानां, किंकरश्रावकादिभिः। न चाप्युत्थापघेदलपं, प्रश्नालघेत्र वाससाम्।।१६४॥ स्वस्थाने च समानीनं, वस्त्रपात्राद्यनिच्छुकः। देशान्तरात्समानाय्य, ग्रहणं कम्बलादि नो॥१६५॥

(८) अपन स्वरूप भी पात्रादि उपकरण नोकर व श्रावकादि से नहीं उठवाना, एवं उनसे वस्त्र भी नहीं भुलवाना, अपने निवासस्थान पर लाये हुए वस्त्र पात्रादि लेने की इच्छा नहीं रखना, परदेश से कीमती कम्बलादि मंगवाकर नहीं लेना ॥ १६४–१६५ ॥

नित्यपिण्डं परित्यक्तं, क्षारपिण्डं तथांशुके।
परिधानं पटोपानत्, नोट्घाटात्येन भाषणम्।१६६।
कार्बुररौष्यकक्रेम-युक्तोपनयधारणम् ।
न च देयं गृहस्थानां, तद्वृत्ताढ्यं कचिद्दलम्॥१६७॥
एते सर्वेऽप्यनाचारा-छोकनिन्दाश्च सर्वथा।
हेया मोक्षार्थिनिर्यन्थ-निर्यन्थीनामतोऽनिद्यम्।१६८॥

एक ही घरका सदैव आहारादि नहीं लेना, विना कारण वस्तों में साबू सोड़ा आदि खारे पदार्थ नहीं लगाना, कपड़ेके मौजे भी नहीं पहिनना, वार्तालाप, व्याख्यान आदि- कमें उघाड़े मुख नहीं बोलना, जोभाप्रदर्शक सोना चांदी आदि धातुके फेम युक्त चरमा नहीं लगाना. और सांसारिक समाचारोंसे भरे हुए गृहस्थ लोगोंको पत्र नहीं देना, ये सभी लोकनिन्दनीय अनाचार होनेसे मोक्षाभिलापी जिनाज्ञा-पालक सभी साधु साध्वियों को सर्व प्रकारसे सदैव त्याग करने योग्य हैं॥ १६६-१६८॥

अर्थार्हनां च विम्यानां, तत्सपर्याविधानकम्। जिनागमे च पंचांग्यां. यहुद्याः प्रत्यपादि वै॥१६९॥ तत्तुल्यानामतः साक्षाद्, भक्तिभावेन छिद्धिनाम्। भद्रकृष्णिनविम्याना-मर्चनादिकमस्ति वे॥१७०॥ इत्यं गौलिकसिद्धान्नं, रुक्ष्यीकृत्येह सिद्ध्या। निर्नार्षुः स्वयमन्येषां. तिनार्ययप्याप्यस्ते ॥१०१॥ श्रीमद्राजेन्द्रसूरीको, मालवादां तदाचरन्। स्वमान्यं स्थापयामास्त. निर्भोत्या विहरन् गुरुः १७२

(९) जिनेश्वर भगवानके विम्बेंका तथा उनकी प्जा-विधि आगम और पंचांगीमें अनेक स्थान पर दिखलाई गई है इनलिये जिनप्रतिमाओंकी भी भक्तिभाव नहिन पृज्ञन दर्शन आदि नाक्षात जिनेंद्र भगवानके समान ही प्राणियोंके कल्याण करनेवाले हैं।।

रम प्रशार मौलिक मिदान्तों को लक्ष्यमें स्पर्यं सर्-

सामाइयं ' इत्यादि सामायिक ग्रंत करें, किं द्विशासी पडिकमण करें। इत्यादि स्थान २ पर ऐसे अनेक पाठ हैं। पार्जाच्युपकरणानां, किंकरशालकादिनिः। न चाप्युत्थापसेदल्पं, प्रजाउसेल वाससास्।।१६४॥ स्यस्थाने च समानीतं, वस्त्रपात्रास्त्रिक्कुकः। देशान्तरात्समानाय्य, प्रहणं कस्यलादि नो ॥१६४॥

(८) अपने ग्वन्य भी पातारि उपकरण नोक्षा श्रायकारि से नहीं उठवाना, एवं उनमें वस भी नहीं भुलवाना, अपने निवासम्थान पर लागे हुए वस्त्र पात्रारि लेने की इच्छा नहीं ग्यना, परदेश से कीमती कम्बलादि मंगवाकर नहीं लेना ॥ १६४–१६५॥

नित्यपिण्डं परित्यक्तं, क्षारपिण्डं तथां गुके। परिधानं पटोपानत्, नोद्याटान्येन भाषणम्।१६६। कार्बुररोप्यकक्रम-युक्तोपनयधारणम् । न च देयं गृहस्थानां, तद्युक्ताढ्यं कचिद्दलम्॥१६॥ एते सर्वेऽप्यनाचारा-छोक्तिन्द्याश्च सर्वथा। हेया मोक्षार्थिनिर्यन्थ-निर्यन्थीनामतोऽनिराम्।१६८।

एक ही वरका मदैन आहारादि नहीं लेना, विना कारण वस्तों में मायू मोड़ा आदि खारे पदार्थ नहीं लगाना, कपड़ेके मौजे भी नहीं पहिनना, वार्तालाप, व्याख्यान आदि- उपाध्यायके साथ तीन चार शुइ विषयिक चर्चा हुई। जिसमें आपश्रीने शास्त्रमाणोंसे इस प्रकार जवाव दिये कि – तृतीय – श्रीपंचाशकटीकामें चैत्यवन्दनविधि तीन स्तुतिसे कही है, चौथी शुइको ' किल ' शब्दसे साफ नवीन प्रकट की है।

१-श्रीमान् हरिभद्रसूरिकृत-तृतीय पंचाशक ' और उस पर गीमान् अभयदेवसूरिकृत-टीका ऊपरसे सक्षेपमे गुर्जर भाषामय सद्गुणानुरागी-मुनिराज श्रीकपूरिवजयजीने विकम सं० १९७३ की सालमे 'शुद्धदेवगुरुधमेनी सेवा-उपासनाविधि' नामक पुस्तकके पृष्ठ ३३-३४ वें की लिखी भाषा यहाँ ज्योकी त्यों वांचकर निष्पक्षपाती सज्जनगण प्राचीन-अर्वाचीन तीन चार स्तुति करनेका यथायोग्य स्थान निर्णय करसकते हैं-

- (१) शीवर्धमानस्वामीने भावधी नमस्कार करी उत्कृष्ट मध्यम अने जपन्य रूप त्रण भेदे, सुद्रा विधानवडे विशुद्ध एवं " चेत्य-वंदनविधिनं " स्वरूप (सक्षेपधी) कहीश.
- (२) एक नमस्कार (स्तुति) बढ़े जघन्य चे० जाण हुं. "अरिहत-पेट्याणं," स्ववंटक पछी एक स्तुति कहेवा बढ़े अथवा शकस्तवः अरिहंतचेइआण, होनस्म, पुक्तरचर० अने सिद्धाणं० रूप पाच वंटको अने प्रसिद्ध चार थोएओ बढे नध्यम चे० जाण हु, न म हारुष्ट पेत्य० प्रसिद्ध पांच इंटको साथे त्रण स्तुतिओ तथा जय पीयरायना पाठथी थाय हे (चतुर्ध स्तुति अर्वाचीन ज हे)

बुद्धिसे स्वयं तिरने और अन्योंको तारने की इच्छासे उन सिद्धान्तोंका आचरण करते और विचरते हुए निर्भयतासे विश्वोपकारी गुरुमहाराज श्रीमद्विजयराजेन्द्रसूरीधरजीने मालवा, मारवाड़, गुजरात आदि देशोंमें स्वमाननीय सिद्धा-न्तोंको स्थापन किये॥ १६९-१७२॥

## १७-रत्नपुरीचर्चायां त्रिस्तुतिसिद्धिर्जयश्र-

अथाऽभ्वन् पुरेष्वेषु, चतुर्मास्योऽस्य सहुरोः।
राँनेंपुर्या च सत्पुर्या, पुरे राजैंगढेऽपि वै ॥ १७३॥
राँनेपुर्या पुनस्तम्यां, स्तृतिचर्चात्र चाजनि ।
जवेरसागरः सार्थ, यालचन्द्रेश्च वाचकैः ॥ १७४॥
श्रीपत्राजकरीकायां, त्रिस्तृतिर्विधिनोदिता ।
नयीनेय स्तृतिस्तृर्या, प्रस्फुटीकुरुते किल ॥ १७५॥
विस्तृत्येय मता चेत्ये, चात्कृष्टा चेत्यवन्दना ।
जयन्यमन्यमां भेदो, ह्यताविष प्रदर्शितो ॥ १७६॥
रगर्टाकृता तथा चेत्रं, श्रीपश्चाजकिटण्यनं ।
श्रीवृहत्कलप भाष्येऽपि, ह्यवहारसुभाष्यके ॥१९९॥

फिर सत्त १९२६ का चौमासा रतलाम, १९२८ राजगट, और १९२९ का चौमासा रतलाममे हुआ, इम चौमासेम सवर्गा जवेरसागरजी और यति बालचन्द्रजी उपाध्यायके साथ तीन चार थुइ विषयिक चर्चा हुई। जिसमें आपश्रीने शास्त्रमागोंसे इस प्रकार जवाव दिये कि – तृतीय – श्रीपंचाशकटीकामें चैत्यवन्दनविधि तीन स्तुतिसे कही है, चौथी थुइको ' किल ' शब्दसे साफ नवीन प्रकट की है।

१-शीमान् हरिभद्रसूरिकृत-हतीय पंचाशक ' और उस पर शीमान् अभयदेवसूरिकृत-टीका ऊपरसे सक्षेपमे गुर्जर भाषामय सद्गुणानुरागी-मुनिराज शीकपूरिवजयजीने विक्रम त० १९७३ की सालमे 'शुद्धदेवगुरुधमेनी सेवा-उपासनाविधि' नामक पुस्तकके पृष्ठ ३३-३४ वें की लिखी भाषा यहाँ ज्योकी त्यों वांचकर निष्पक्षपाती सज्जनगण प्राचीन-अर्वाचीन तीन चार खुति करनेका यथायोग्य स्थान निर्णय करसकते हैं---

- (१) श्रीवर्धमानस्वामीने भावधी नमस्कार करी उत्कृष्ट मध्यम अने जयन्य रूप त्रण भेदे. मुद्रा विधानवड़े विशुद्ध एवं " चैत्य-वंदनविधिनुं " स्वरूप (सक्षेपधी) कहीश.
- (२) एक नमस्कार (स्तुति) बढ़े जघन्य चै० जाण बुं. "अरिहत-पेर्याणं," रूपदंडक पछी एक स्तुति कहेवा बड़े अथवा शकस्तव, अरिहंतचेइआणः होगस्स, पुक्तरचर० अने सिद्धाणं० रूप पांच गंटको अने प्रसिद्ध चार थोइओ बड़े मध्यम चै० जाण बु, तथा उत्तष्ट चैत्य० प्रसिद्ध पांच दंडको साथे जण स्तुतिओ तथा जच पीयरायना पाठधी थाय छे (चतुर्थ स्तुति अर्वाचीन ज छे)

बुद्धिसे स्वयं तिरने और अन्योंको ताग्ने की इच्छासे उन सिद्धान्तोंका आचरण करते और विचरते हुए निर्भयनासे विश्वोपकारी गुरुमहाराच श्रीमद्विजयराजेन्द्रसूरीखरजीने मालवा, मारवाड़, गुजरात आदि देजोंमें स्वमाननीय मिद्धा-न्तोंको स्थापन किये॥ १६९-१७२॥

## १७-रत्नपुरीचर्चायां त्रिस्तुतिसिद्धिर्जयश्र-

अथाऽभ्वत् पुरेष्वेषु, चतुर्मास्योऽस्य सहुरोः।
रत्नेषुर्या च सत्पुर्या, पुरे राजेंगढेऽपि वे ॥ १७३॥
रित्नेपुर्या पुनस्तम्यां, स्तृतिचर्चात्र चाजि ।
जवेरसागरेः समर्थ, वालचन्द्रेश्च वाचकेः ॥ १७४॥
श्रीपञ्चाज्ञकटीकायां, त्रिस्तृतिविधिनोदिता ।
नवीनेव स्तृतिस्तुर्या, प्रस्फुटीकुरुते किल ॥ १७६॥
त्रिस्तृत्येव मता चैत्ये, चोत्कृष्टा चैत्यवन्दना ।
जघन्यमध्यमा भेडो, ह्येताविष प्रवर्शितो ॥ १७६॥
स्पष्टीकृता तथा चैवं, श्रीपञ्चाज्ञकटिष्पने ।
श्रीवृहत्कत्पभाष्येऽपि, व्यवहारसुभाष्यके ॥१७९॥

फिर संबत् १९२६ का चौमासा रतलाम, १९२८ राजगढ, और १९२९ का चौमासा रतलाममें हुआ, इस चौमासेमें संवेगी जवेरसागरजी और यति वालचन्द्रजी उपाध्यायके नाध तीन चार धुड़ विषयिक चर्चा हुई। जिसमें आपश्रीने नास्त्रमाणोंसे इस प्रकार जवाब दिये कि – तृतीय – श्रीपंची शक्तीकामें चेत्यबन्दनविधि तीन स्तुतिसे कही है, चौथी धुड़को ' किल ' शब्दसे साफ नवीन प्रकट की है।

१-शीमान् ह्रिभद्रसूरिकृत-तृतीय पंचायक ं और उस पर शीमान् अभयदेवसूरिकृत-टीका ऊपरसे सक्षेपमे गुर्जर भाषामय सद्गुणानुरागी-मुनिराज शीकपूरिवजयजीने विकम स० १९७३ की सालमे 'शुद्धदेवगुरुधमेनी सेवा-उपासनाविधि' नामक पुस्तकके पृष्ठ ३३-३४ वें की लिखी भाषा यहाँ ज्योकी त्यों वांचकर निष्पक्षपाती सज्जनगण प्राचीन-अर्वाचीन तीन चार स्तुति करनेका यथायोग्य स्थान निर्णय करसकते हें—

- (१) श्रीवर्धमानस्वामीने भावधी नमस्कार करी उत्कृष्ट मध्यम अने जघन्य रूप ज्ञण भेदे, मुद्रा विधानवडे विद्युद्ध एवं "चैत्य-वंदनविधिनं " स्वरूप (सक्षेपधी) कहीश.
- (२) एक नमस्कार (खुति) बड़े जघन्य चै० जाणबुं. "अरिहत-चेइयाणं," रूपटंडक पछी एक स्तुति कहेवा बडे अथवा शकस्तव, अरिहंतचेइआण, लोगस्स, पुक्खरचर० अने सिद्धाणं० रूप पांच दंडको अने प्रसिद्ध चार थोइओ बडे नध्यम चै० जाणबु, तथा उत्कृष्ट चैत्य० प्रसिद्ध पाच दंडको साथे त्रणस्तुतिओ तथा जय चीयरायना पाठधी थाय छे (चतुर्थ स्तुति अर्वाचीन ज हे)

बुद्धिसे म्वयं तिरने और अन्योंको तारने की इच्छासे उन सिद्धान्तोंका आचरण करने और विचरते हुए निर्भयतासं विश्वोपकारी गुरुमहाराज श्रीमद्विजयराजेन्द्रस्तिश्वरजीनं मालवा, मारवाड़, गुजरात आदि देजोंमें स्वमाननीय सिद्धा-न्तोंको स्थापन किये॥ १६९-१७२॥

१७-रत्नपुरीचर्चायां त्रिस्तुतिसिद्धिर्जयश्र-अथाऽभृवन् पुरेष्वेषु, चतुर्मास्योऽस्य सहुरोः। र्रेनेंपुर्या च सत्पुर्या, पुरे राजेंगढेडिप वै ॥ १७३॥ रेंतेंनेपुर्या पुनस्तम्यां, स्तुतिचर्चात्र चाजनि । जवेरसागरैः सार्घ, वालचन्द्रैश्च वाचकैः ॥ १७४॥ श्रीपञ्चाज्ञकरीकायां, ज्ञिम्तुनिर्विधिनोदिना ! नवीनैव स्तुतिस्तुर्या, प्रस्फुटीकुरुते किल त्रिस्तुत्यैव मता चैत्ये, चोत्कुष्टा चैत्यवन्दना। जघन्यमध्यमौ भेदौ, ह्येनावपि प्रदर्शिनौ॥ १७६॥ स्पष्टीकृता तथा चैवं, श्रीपञ्चाज्ञकटिप्पने। श्रीवृहन्कलपभाष्येऽपि, व्यवहारसुभाष्यके ॥१७॥

फिर संवत् १९२६ का चौमासा रतलाम, १९२८ राजगढ, और १९२९ का चौमासा रतलाममें हुआ, इस चौमासेमें संवेगी जवेरसागरजी और यति बालचन्द्रजी उपाध्यायके साथ तीन चार थुइ विषयिक चर्चा हुई। जिसमें आपश्रीने शास्त्रमाणोंसे इस प्रकार जवाब दिये कि - तृतीय -श्रीपंचाशकटीकामें चैत्यवन्दनविधि तीन स्तुतिसे कही हैं, चौथी थुइको ' किल ' शब्दसे साफ नवीन प्रकट की हैं।

१-श्रीमान् हरिभद्रसूरिकृत-तृतीय पंचाशक ' और उस पर शीमान् अभयदेवसूरिकृत-टीका जपरसे सक्षेपमे गुर्जर भाषामय सद्गुणानुरागी-मुनिराज शीकपूरिवजयजीने विकम सं० १९७३ की मालमे 'शुद्धदेवगुरुवर्मनी सेवा-उपासनाविधि' नामक पुस्तकके पृष्ठ २३-३४ वें की लिखी भाषा यहाँ ज्योंकी त्यों वांचकर निष्पक्षपानी सज्जनगण प्राचीन अर्वाचीन तीन चार स्तुनि करनेका यथायोग्य स्थान निर्णय करमकते हैं—

- (र) रीव मानस्य मीत नावयी ननस्तार करी उत्कृष्ट मधार अने जयत्य कर पण नेते पद विशानवद वेदाद एवं चर वेदनविभिन्न स्थलार (न पर्धा) स्तीदा

अर्थात् चैत्यमें उत्कृष्ट चैत्यवंदना तीन स्तुतिसे ही बतलाई है, और जघन्य मध्यमभेद भी वतलाये हैं।

तेमज बीजा आचार्यो एम कहे छे के पांच शक्तस्तवना पाठकु कत चैत्य० संपूर्ण कहेबाय. मतलब के पीपधादिकमां आजक जे चैत्य० प्रचलित छे ते उत्कृष्ट,, अने प्रतिक्रमण समये जे चैत्य० विधि प्रचलित छे ते मध्यम चैत्य० जाणहुं. ते पण 'पांचे अभिगम ' 'त्रण प्रदक्षिणा ' तेमज पूजादि विधान सिहत कर हुं. एवी रीते चैत्यबंदना त्रण प्रकारे समजवी ( ये टरेकना पाछा त्रण त्रण त्रण मेद थइ शके छे )

- " अथवा प्रकारान्तरे तेना ज्ञण भेद वतावे छे"
- (३) अथवा मामान्य रीते अपुनवैधक विगेरे योग्य जी-वोना परिणाम विशेष अथवा गुणस्थानक विशेषथी सर्वे जन-न्यादि प्रकारवाली वैद्यवदना त्रण प्रकारे जाणवी. एटले अपुन-वैधकने जघन्य, अविरित सम्यग्दृष्टिने मध्यम, अने विरित्वंतने उत्कृष्ट, अथवा अपुनवैधक प्रमुख दरेकने पण परिणाम विशे-पथी ने त्रणे प्रकारनी वैत्य० जाणवी।

और श्रीआत्मारामजीकृत-जैनतत्त्वाद्र्श में भी जिनमंदिर में तीन स्तुतियाँ करने का ही माफ २ लिया है, पृष्ठ ४२३, पंक्ति १४, परिच्छेद ९ वें और यह ब्रन्थ सवत् १९५६ की माल भावनगर में छपा है। इनी प्रकार पंचागकेटिप्पनमें, यृहत्कैल्पभाष्यमें, और च्यवैहारमाष्य टीका आदि आगम और प्रमाणिक जैनाचा-योंके मान्य अनेक ग्रन्थोंमें प्राचीन कालसे आत्मावलम्बी भवभीरु प्राणियोंके लिये निरवद्य क्रियाओंमें तीन धुई करने का ही विधान है। ॥ १७३॥ १७७॥

१—व्यवहारभाष्ये स्तुतित्रयस्य कथनात् चतुर्थस्तुति-रवीचीना, इति गृहाभिसन्धिः। किन्न नायं गृहाभिसन्धिः, किन्तु स्तुतित्रयमेव प्राचीनं प्रकटमेव भाष्ये प्रतीयते। कथिमिति चेत्?, हितीयभेदव्याख्यानायसरे 'निस्मकढं' इति भाष्यगाथायां 'चेइए नव्वेहिं थुइ तिण्गी 'इति स्तुतित्रयस्येव प्रहणात्, एवं भाष्यह्यपर्योद्योचनया स्तुतित्रयस्येव प्राचीनत्वं, तुरीयस्तुतेरवी-चीनस्विमिति।

२-चनुर्थस्तुतिः फिलावीचीना, किमित्याह-उत्कृष्यत इति उत्कर्षा-उत्कृष्टा । इद च व्यारव्यानमेके---

तिण्जी वा करुइ जाव, शुइओ तिसिलोइया। ताव तत्थ अणुजाय, कारणेण परेण वि॥ १॥

1

इत्येता कलपभाष्यमाथा, 'पणिहाणं मुत्तसुत्तीए 'इति वचन-माभित्य कुर्वेन्ति ।

३—शुतस्तवानन्तरं तिस्रः स्तुतीस्त्रिश्नोकिकाः श्लोकत्रयप्र-माणा यावत्कुर्वते, तायत्तत्र चैत्यायतने स्थानमनुद्धातं, कारणव-शात्परेणाष्युपस्थानमनुद्धातिमिति । अर्थात् चैत्यमें उत्कृष्ट चैत्यवंदना तीन स्तुतिसे ही बतलाई है, और जघन्य मध्यमभेद भी वतलाये हैं।

तेमज बीजा आचार्यो एम कहे छे के पांच शक्ततवना पाठकु कत चैत्य० संपूर्ण कहेवाय. मतलब के पौपधादिकमां आजक जे चैत्य० प्रचलित छे ते उत्कृष्ट,, अने प्रतिक्रमण समये जे चैत्य० विधि प्रचलित छे ते मध्यम चैत्य० जाणवुं. ते पण 'पांचे अभिगम '' त्रण प्रदक्षिणा ' तेमज पूजादि विधान सिंहत करवुं. एवी रीते चैलावंदना त्रण प्रकारे समजवी ( ये दरेकना पाछा त्रण त्रण भेद थइ शके छे )

" अथवा प्रकागन्तरे तेना त्रण भेट बतावे छे"

(३) अथवा मामान्य रीत अपुनवंधक विगेरे योग्य जीन्य वीना परिणाम विद्याप अथवा गुणस्थानक विद्यापथी सर्वे जवन्य न्यादि प्रकारवाली चेत्यवदना त्रण प्रकारे जाणवी. एटले अपुन-वैवकने जपन्य, अविरित सम्यग्दृष्टिने मध्यम, अने विरित्वितं उत्पृष्ट, अथवा अपुनर्वेवक प्रमुख दरेकने पण परिणाम विदेष्ण पर्या ने त्रणे प्रकारनी चेत्यव जाणवी।

और श्रीआत्मारामजीकृत-जैनतत्त्वाद्यों में भी जिनमंदिर में तीन स्तुतियाँ करने का ही साफ २ लिगा है, पृष्ठ ४२३, पंकित १४, परिच्छेद ९ वें और यह प्रनथ सवत् १९५६ री साल भावनगर में छपा है। श्रीभगवतीसत्र के द्वितीय शतक के पांचवें उद्शा में

लिखा है कि—
असिहज-देवा-ऽसुर-नाग-सुवण्ण-जक्ख-रक्खरकिन्नर-किंपुरिस-गरुल-गंघव्य-महोरगादिएहिं, देवगणेहिं
किन्नर-किंपुरिस-गरुल-गंघव्य-महोरगादिएहिं, देवगणेहिं
गिगगंथाओ पावयणाओ अणितकमणिजा " टीका-असिहगोगंथाओ पावयणाओ अणितकमणिजा " टीका-असिहशोत-अविद्यमानं साहाय्यं परसाहाय्यकम्, अत्यन्तसमर्थजेति-अविद्यमानं साहाय्यं परसाहाय्यकम्, अत्यन्तसमर्थत्वाद् येषां ते, असहाय्यास्ते च देवाद्यश्च 'इसि कर्मधारयः
त्वाद् येषां ते, असहाय्यास्ते च देवाद्यश्च 'इसि कर्मधारयः
देवाद्यभावेषाः, 'स्वयं कृतं कर्म स्वयमेव भोक्तव्यम् '
दिसाहायकानपेक्षाः, 'स्वयं कृतं कर्म स्वयमेव भोक्तव्यम् '
इत्यदीनमनोवृत्तय इत्यर्थः २, अथवा पाखण्डिभिः प्रारव्धाः
इत्यदीनमनोवृत्तय इत्यर्थः २, अथवा पाखण्डिभिः प्रारव्धाः
सम्यक्त्वाविचलनं प्रति न परसाहायकमपेक्षन्ते. स्वयमेव
सम्यक्त्वाविचलनं प्रति न परसाहायकमपेक्षन्ते. स्वयमेव
सत्प्रतिघातसमर्थत्वात्, जिनग्रामनात्यन्तभावित्वाचेति ।

ऊगरके पाठकी श्रीअभयदेवस्रिजी महाराजने तीन प्रकार की व्याख्या की है। प्रथम व्याख्यामें उम तुंगिया नगरीके श्रावक अत्यन्त शक्तिशाली होनेसे देव. असुर—नाग, सुवर्ण, यक्ष—राक्षम—किन्नर—किंपुरुष, गरुल—सुवर्णकुमार, गंधर्व और महोरग आदि देवसमृहसे नहीं चल मकने। द्वितीय व्याख्या महोरग आदि देवसमृहसे नहीं चल मकने। द्वितीय व्याख्या में उन देवतादिकसे आपत्ति कालमें भी सहायता नहीं चाहते, क्योंकि अपना किया हुआ कर्म अपने को ही भोगना चाहिये, अतएव वे अपनी दीनता किसीको नहीं चतलाते। तृतीय व्याख्यामें पाखंडी लोग कितना ही क्यों न सतावें श्रीसंघाचारभाष्यस्य, बृत्ताविष तथैव च।
आवद्यकस्य चृण्यां वे, वह्नागम-प्रकीणयोः ॥
विधानं जिस्तुतीनां भोः !, सृक्तमेव पदे पदे।
तुर्यस्तुतेविधानं तु, कारणनाऽपुराननः ॥१९९
निषिद्धं सर्वथैवास्ति, भावानुष्टान आगमैः।
वन्द्या असंयता नैवा-ऽग्राह्या देवसहायता ॥१८०॥

संघाचारभाष्यकी वृत्तिमं, आवश्यकचृणिमं, इम प्रकार बहुत आगम व प्रकरणोंमें तीन स्तुतियोंसे चैत्यवंदनका विधान स्थान स्थान पर कहा है। तुर्यस्तुतिका करना पाश्चात् आचार्योंने आचरणा व कारणसे वतलाया है, और भावातुः ष्टानमें अर्थात् सामायिक, प्रतिक्रमण, पौषध आदि निरवद्य धर्मे कियामें चौर्था थुड़ करना आगमोंने साफ मना की हैं, जैसे कि—असंयत—अत्यागी वन्दन करने योग्य नहीं, और देवदेविंगें की सहायता भावस्तवमें कभी नहीं लेना चाहिये १७८-१८०

१—चैत्यवन्द्नान्ते शकस्तवाद्यनन्तर तिस्रः स्तुतयः श्रोकः त्रयप्रमाणाः प्रणियानार्थ यावत्कथ्यन्ते प्रतिक्रमणानन्तरमङ्गल्यं स्तुतित्रयपाठवन् तावचैत्यगृहे [स्थानं] साधूनामनुज्ञातं, निष्कारं न परत इति ।

२-ध्रुतकेवलिश्रीभद्रवाहुस्वामिविरचितायामावश्यकिर्वुकी-

<sup>&</sup>quot; असजय न वदिज्ञा, मायरं पियरं सुयं । सेणावई पसत्थार, रायाणी देवयाणि य " ॥ १ ॥

तरुष्ठेणी शुभा भाति, वन्यचौरादिसंकुले।
तत्राऽरण्ये तपश्चके, धोरं पष्टाष्टमादिकम्॥१८५॥
शर्वर्या पौपमासेऽस्थात्, कायोत्सर्गिकसुद्रया।
तथैवाऽऽतापनां चके, तप्तवालुकिलोपरि ॥१८६॥
काश्चित्तलुलनां पाश्वं, श्रीधनविजयोऽपि सः।
शिष्यज्येष्ठोऽकरोद्विद्वान्, यथाञात्त्रयात्मसाधनम्
रजन्यामेकदा तत्र, जन्यः सार्ध च ठवकुरः।
वीध्योत्सर्गस्थमेनं हि, तकमृत्वे विनाऽश्चलम् ॥१८८॥
ननोऽष्टच्छत्ममन्देह-म्त्वं कोऽरे! विकटे वने।
मौनवृत्त्या गुकस्त्वस्थात् । शुमध्यानं विनोत्तरम् १८९

एक समय गुरुमहाराज विचरत हुए मोटरा ग्राम पथार.
वहाँपर दुष्ट श्वापदो और चौर्गादकोसे प्याप्त वनक अन्दर
आजापुर्ग द्वीक मान्टर समीप रमणीय पश्चेंकी पित्त
चौर्गित है। उसी तनम गुरुनीन वला तथा वण वण्य वहत
कठिन तप किया। एवं उत्त पीप मानका राजम द्वारा का
मुहास प्यानम खहे । और उन्हारम प्रनम तप हर रच व दिलाके उपर बात पना रत । एवं तप पानम ल जिल्मोम बहे और विकास श्रीधना रत्य पान स्वया न आत्मसुधाराकी गुरु जसा दल तलने बरत च एवं उत्त परो जानके साथ एवं हावर पाना एनव नाच उस्त रहत पायानसमेर उन गुरुवी उख्या वहन कर सन्हर पून प्राप्त पण्यु महार्ष र कता के त्र के ता ता र ता है। है। विकास परितार के ता के ता का ता है। विकास परितार के ता का ता है। विकास के विकास के ता का ता है। विकास के ता है। विकास के

१८—मोदराम्रामे उगये चोरतपस्या— अन्यदा मोदराग्रामं, विहरतागतो गुरुः । आज्ञापुर्या गुहाऽभ्यणें,देव्याध्यास्वनान्तरे ॥१८४॥ तरुश्रेणी ग्रुभा भाति, वन्यचौरादिसंकुहे। तत्राऽरण्ये तपश्चके, धोरं पष्टाष्ट्रमादिकम् ॥ १८५॥ श्रवर्या पौषमासेऽस्थात्, कायोत्सर्गिकमुद्रया। तथैवाऽऽतापनां चके, तप्तवालुशिलोपरि ॥ १८६॥ काञ्चित्तत्तुलनां पार्श्वे. श्रीधनविजयोऽपि सः। शिष्यज्येष्ठोऽकरोहिद्वान्, यथाशस्यात्मसाधनम् रजन्यामेकदा तत्र, जन्यैः सार्ध च ठक्कुरः। वींक्योत्सर्गस्थमेनं हि, नरुष्ठे विनाऽश्रलम् ॥१८८॥ तनोऽएच्छत्ससन्देह-स्त्वं कोऽरे! विकटे वने। मौनवृत्त्या गुरुस्त्वस्थात् . गुमध्याने विनोत्तरम् १८९

एक समय गुरुमहाराज विचरते हुए मीदरा ग्राम पधारे. वहाँपर दुष्ट श्वापदो और वौरादिकोमें न्याप्त वनके अन्दर आजापुरी देवीके मन्दिर ममीप रमणीय वृक्षींकी पंक्ति शोभित है। उसी वनमे गुरुजीने वेला नेला आदि बहुत कठिन तप किये। एक यक्त पोप मामकी रातमे कायोत्मरी मुद्रासे ध्यानमे खडे थे, और उत्हालेमें दिनमें नर्पा हुई रेनी व जिलाके ऊपर आतापना लेने थे. एक, नफ, पाममे न शिष्योमे यह और विद्वान श्रीधन(रजयजी भी यधार्शान आन्मसुधाराकी गुरु जेमी कुछ तुलना करने थे। एक वक्त वहाँ जानके माधारक ठाडुर आया वृक्षके नीचे यस रहित कायोत्मगम्य उन गुरुको देखका वह मन्दर युक्त ६.

लगा-अरे ! इस भयंकर वनमें अकेला तं कीन है <sup>१</sup> पस्तु गुरुदेव नो उत्तर दिये विना ही अपने मीनगृति में युम ध्यानमें अकेले खंडे थे ॥ १८४-१८९ ॥

सोडनार्यः सञ्जमुत्पादा, मारणाय प्रशानितः।
पार्श्ववित्तिस्विञ्चित्रः त्र्वेवत्यात्मस्य निवारितः ॥१९०॥
रेड्य मे स्रविश्वेते, कुर्वन्यात्मस्यमाधनम्।
ततो मत्वा चमत्कारं, पादपद्यं ननाम मः॥१९१॥
भ्यो भयो निजागांसि, क्षमियत्वा च तत्क्षणम्।
मदिरामांसयोतंभे, नियमं जिष्यित्वास्या॥१९२॥
स्रविश्यां ततो नत्वा, स्वस्थानं उत्कुरोडगमत्।
एवं तत्र कियन्मासान, तपस्यां विद्ये सुकः॥१९३॥

थोड़ी देरके बाद वह अनाडी तो खन्न लेकर मारने दौड़ा, उसी वक्त उसको निकटवर्ता उनके जिल्यन गेक दिया, और बोले कि-अरं ठाकुर! यहाँ मेरं गुरुमहाराज आत्मसाधन करते हैं, यह सुनते ही उसने आत्मामे वड़ा चमत्कार मान-कर गुरुके चरणोंमें धोक देकर नमस्कार किया और बार बार अपने अपराधको क्षमाकर चेलाके सदुपदेशसे मदिरा मांसका त्याग लेकर गुरु-शिष्यको नमस्कार कर अपने स्थान पर गया। इस प्रकार गुरुमहाराजने मोदरा याम के बनमें कड़एक माम तक बड़े बड़े तप किये॥ १९०-१९३॥ ६२-तिथोडप्रितित्रेस्परोपरेश । ना न -

जालेक पन्न दश रहमार्गल दलावर्षि क्षेत्रा क्षेत्र श्रम । प्रसार स , वर

भोषा स्थान । स्थान । 

THE RESERVE TO THE STATE OF THE PERSON OF TH क्रास्त्रस्य । ।

मंतन १९२४ मतान, १९०५ माताम, १९३६ भीक माल, १९३७ जिन्नात, १९३८ ता शमतपुर, १९३९ क्रम्मी, १९४० मनमह, जोर १९४१ का नीपामा यह अमदातादमें हवा, त्यंस नात्मायमजीके याथ पर आग बहुत चर्ना हुई, पढ उप प्रमणके भागतन्त्र नामक पाले जिज्ञासुओंको जानलेना सहित, एवं जिन्नआयनकी उन्नी भी बहुन हुई ॥ १९९ २००॥

२०-तीर्थम्थापनं कोश्वानिर्माणारंभश्र-राजदुर्गनिवामी यः, संवर्वातिपदान्वितः। दछातनुज-तृणाच्यो, बृद्धप्राण्यादवंशजः॥२०१॥ साफल्याय स्ववित्तस्य, गुरूणामुपदेशतः। नृणां मिद्वाद्वितीर्थस्य, दिश्ययात्राचिकीर्षया॥२०२॥ स्यातं मोहनखेडाच्यं, तीर्थस्यापनमातनोत्। पूर्णवेदिनैवंकाव्दे, सप्तम्यां मार्गशिर्षके॥२०३॥

| * |   |  |
|---|---|--|
|   |   |  |
|   |   |  |
|   | _ |  |
|   | - |  |
|   |   |  |
|   |   |  |
|   |   |  |
|   |   |  |
|   |   |  |
|   |   |  |
|   |   |  |
|   |   |  |
|   |   |  |
|   |   |  |
|   |   |  |
|   |   |  |
|   |   |  |
|   |   |  |
|   |   |  |
|   |   |  |
|   |   |  |
|   |   |  |
|   |   |  |
|   |   |  |
|   |   |  |
|   |   |  |
|   |   |  |
|   |   |  |
|   |   |  |
|   |   |  |
|   |   |  |
|   |   |  |
|   |   |  |
|   |   |  |
|   |   |  |
|   |   |  |
|   |   |  |
|   |   |  |
|   |   |  |
|   |   |  |
|   |   |  |

सन्तर्भानं भेर देनके संभारता स्वातः वहं, और वृत्त्रावे परोग्ने हैं लेखा राग्नां एक इ.च. नाम्स्ट्रीक विक्तां पनाका पार सी राज्या राज्या के पार शास्त्र हैं विक्तां सन्दर्भ राज्यापा, की सार के पार शास्त्र के विक्तां। स्वत्यां राज्यां, का पार पार राज्यां के पार स्वातं के श्री भाष्यास्थान स्वां भूष, सन्त राग्ने के सार हैं के श्री साका विनाय तथा है राज्या से साम से सार हैं

मीन १९०२ मानग, १९०५ मानग, १६४८ तीन माल, १९६० (जनमन, १९३८) ॥ शुम्र स्थार, १९६९ फ्रमी, १९४० मनमा, तोग १९५८ मा तोमास अप अमदानारमे हुना, उनमे ता माराम तोभ नात पन द्वार महत चरो हुद, ४६ १९ मणवक (प्रतानन) नामक पाने जिज्ञासुमोको तान हुना नाहिन, एन दिन्यामनको उन्नी

२०-तीर्थस्थापन कोजिनिमीणारभश्र-राजदुर्गनिवामी य , सप्तांतिपदान्वित । दह्याननुज-त्रुणारयो, बृज्यागवादवज्ञाः॥२०१॥ साफल्याय स्वित्तस्य, गुरूणामुपदेजातः। नृणां सिद्धाद्वितीर्थस्य, दिङ्ययात्राचिकीर्पया॥२०२॥ स्यातं मोहनखेडाल्य, तीर्थस्यापनमातनोत्। पूर्णवेदैनवैकाब्दे, सप्तस्या मार्गजीर्पके ॥२०३॥

और पौप सुदि सप्तमी के रोज देवगुरुके दर्शनार्थ हजारी यात्री आते हैं। इस पंचम कालमें यथार्थ स्रिगुण युक्त उन गुरुमहाराजको में युगप्रधानरूप मानता हूँ। फिर संवत् १९४२ का चौमासा धोराजीमें, १९४३ धानेरामें किया। वहाँ के बड़े बड़े श्रावक आज दिन पर्यन्त गुरुको याट करते हैं। १९४५ वीरमग्राम (गुजरात) १९४६ सियाणा (मारवाड़) में चौमासा हुआ । इसमें 'अभिधानराजेन्द्र कोपका काम ग्रुरू हुआ, और १९४७ वालोतराके गुड़ामें अत्यानंद पूर्वक चातुर्मास पूर्ण हुआ। एवं जहाँ जहाँ गुरुमहाराज पधारे वहाँ वहाँ धर्मकी अतीव बृद्धि हुई ॥ २०४-२०९ ॥ २१ सिद्धाचलगिरनारादितीर्थवन्दितुं संघनिर्गमः च्याख्याने च थिरापद्रे, पश्चमाङ्गमवाचयत् । विध्युत्सवैश्च संघोऽत्रा-ऽश्रौषीत्प्रश्नोत्तरार्चनैः॥२१०॥ आसन् पोडगसाध्व्यश्चे-कादग्रमुनिपुङ्गवाः। उद्यापनमभूत्सिद्ध-चक्रस्य विंञातेस्तथा ॥२११॥ द्यारीरादेरनित्यत्वं, लक्ष्म्यास्त्वस्ति सुचापलम् । सोऽन्ते चोपदिशेत्संघं, शास्त्रैयीत्राफलं महत्॥२१२॥ आरंभाणां निवृत्तिर्देविणसफलता संघवात्सल्यमुबै-नैंर्मत्यं दर्शनस्य प्रणयिजनहितं जीर्णचैत्यादिकृत्यं। तीर्थोन्नत्यं जिनेन्द्रोदिनवचनकृतिस्तीर्थकृत्कर्मवन्धः, सिद्धेरासन्नभावः सुरनरपदवी तीर्थयात्राफलानि२१३॥

grant to the same of the same of the same of and he had not been been been to the himself of the first himself to the second property of the second property Attaine the frame, maine the fails The same of the same series and the same series of the same series भारता करें के देश कर की जाल काल की ताकि कासीस की के क्षा के काल हार इन्लों की जिल्ही विवास सद <sup>भारती</sup>का रकता। भन सक्क होता. क्षमार्थाम-क्राम्यस्य धर्मन । स्थाप प्रती अवस्तु निर्मातमा प्रमी जनकी दिन-भागा, भाग कांत्र मर्गाहे, इचार, जिनवामनकी उन्ति, िनेत्रभगतान्त्रे, पदानीका परिपालन, नीर्पयन कमीपार्डन, राम है। व महा क्षां परपाप्ति, और नजर्शकर्ने मोधपद पाना. य सद नीर्भपात्राके फल है ॥ २१२–२१३ ॥

नमन्त्रारसमा मंद्रः, शतुष्ठयसमो निरिः। धीतरागतमा देवो, न भूतो न भविष्यति॥ २१४॥ पर्वेत्रस्मिन् पदे दत्ते, शतुष्ठयगिरिं प्रति। भद्रयोदिसर्ग्यभ्यः, पानकेभ्यो विमुच्यते॥ २१५॥ शृत्वा पापसहस्राणि, हत्वा जन्तुशतानि च। इटं नीर्थ समासाय, तिर्यश्चोऽपि दिवं गृताः॥२१न और पौप सुदि सप्तमी के रोज देवगुरुके दर्शनार्थ हजारों यात्री आते हैं। इस पंचम कालमें यथार्थ सुरिगुण युक्त उन गुरुमहाराजको में युगप्रधानरूप मानता हूँ। फिर संवत् १९४२ का चौमासा धोराजीमें, १९४३ धानेरामें किया। वहाँ के बड़े बड़े शावक आज दिन पर्यन्त गुरुको याद करते हैं। १९४५ वीरमग्राम (गुजरात) १९४६ सियाणा (मारवाइ) में चौमासा हुआ। इसमें 'अभिधानराजेन्द्र' कोपका काम शुरू हुआ, और १९४७ वालोतराके गुड़ामें अत्यानंद पूर्वक चातुर्मास पूर्ण हुआ। एवं जहाँ जरुमहाराज पधारे वहाँ वहाँ धर्मकी अतीव इद्धि हुई ॥ २०४-२०९॥ २१ सिद्धाचलगिरनारादितीर्थवन्दितुं संविनर्गमः

२१ सिद्धाचलगिरनारादितीर्थवन्दितुं संघिनर्गमः व्याख्याने च थिरापद्रे, पश्चमाङ्गमवाचयत् । विध्युत्सवैश्च संघोऽत्रा-ऽश्रोपीत्पश्चोत्तरार्वनैः॥११०॥ आसन् षोड्यासाध्यश्चै-काद्यामुनिपुङ्गवाः । उद्यापनमभूतिसद्ध-चक्रस्य विद्यातेस्तथा ॥२११॥ शारीरादेरनित्यत्वं, लक्ष्मयास्त्विस्ति सुचापलम् । सोऽन्ते चोपदिशेत्संघं, शास्त्रिर्धात्राक्तं महत्॥२१२॥ आरंभाणां निवृत्तिर्द्रविणसफलना संघवात्सल्यमुंचै- नैर्मल्यं दर्शनस्य प्रणियजनहितं जीर्णचैत्यादिकृत्यं। तीर्थोन्नत्यं जिनेन्द्रोदिनवचनकृतिस्तीर्थकृत्कर्मवन्यः, सिद्धेरासन्नभावः सुरनरपदवी तीर्थयात्राफलानि२१॥

स्वत्य अवले. अनं कायानं एक उन्ता । स्वत्यं क्या कार्या, स्वयं व्यक्ता न, स्वा मेलियुक्ततः । असं च सेलियमेण, व्यक्ता निविधि से न्यः । कियमिन स्वतियां, स्वेति विविधि से न्यः । १८६२॥ स्वीतियक्तिस्थानं , स्वेति हो हो विवेश स्वीत्यक्तायान्यं, स्वयोगे से प्री यसः । १८८२॥ स्वीत्यक्तायान्यं, स्वयोगे से प्री यसः । १८८२॥ स्वीत्यक्तायान्यं, सेलियायान्यः ।

मीरिशायों संग्यानिय ना सम्मय राम रहिन रोति है, जीवाम प्रत्य महर्म नहीं प्रवर्ग जियम प्रत्य स्थान की प्रवर्ग जियम प्रत्य नाम स्थान की प्रयं प्रत्यम स्थान नाम जियम नाम जियम स्थान की प्रत्य स्थान नाम जियम नाम जियम नाम जियम नाम जियम नाम जियम स्थान हो स्थान नाम जियम स्थान हो स्थान नाम जियम स्थान हो स्था

छट्टेणं भत्तेणं, अपाणएणं च सत्त जताओ । जो क्रणइसत्तुंजे, सो तइयभवे लहइ सिद्धिं ॥२१७॥

वपुः पित्रज्ञीक्करु तीर्थयात्रया, चित्तं पित्रज्ञीक्करु धर्मवांच्या । वित्तं पित्रज्ञीक्करु पात्रदानतः, कुलं पित्रज्ञीक्करु सचरित्रतः ॥ २१८॥

णमोकारके समान मंत्र, शतुद्धय के समान तीर्थ, वीतरागके समान देव न हुआ, न होगा ॥ २१४ ॥ शतुद्धय- गिरिके तरफ एक एक पैर गमन करने पर कोटिहजार भवें के किये हुए पापोंसे प्राणी छूट जाता है ॥ २१५ ॥ हजारों पाप और सेकड़ों जीयोंकी हिंमा करनेवाले तिर्यश्च भी इस तीर्थकी यात्रा कर स्वर्गको प्राप्त करते हैं ॥ २१६ ॥ जल रहित वेलाकी तपस्या से जो प्राणी शतुद्धय की सात वार यात्रा करता है वह तीमरे भवमें निद्धिको पाता है ॥ इमलिये तीर्थयात्रासे शरीरको, धर्मवांछा से विचकी, पात्रटानसे धनको और उत्तम चरित्रसे कुल को पवित्र करो ॥ २१७-२१८ ॥

श्रीतीर्थपान्थरजसा विरजीभवन्ति, तीर्थेषु वंभ्रमणतो न भवे भ्रमन्ति।

द्रव्यव्ययादिह नराः स्थिरसंपदः स्युः, पूज्या भवन्ति जगदीशमधार्चयन्तः ॥ २१९॥



किया ॥ २३१ ॥ इसके बाद कमरो संब अहमदाबादकी वाड़ीमें पहुंचा, वहाँके संघने अतिहर्पसे इस संघकी सूत्र ही सेवा की ॥ २३२ ॥ फिर बहुत आग्रहसे चौमासाकी विनति ् होनेपर गुरुमहाराजने मधुर बचनोंमे संघकी दाक्षिण्यतासे संघको संतोपकारक उत्तम जवाब दिया ॥ २३३ ॥ संघोऽथ वीरमग्रामं, गत्वा तस्थी सरस्तटे। संघोऽत्रत्योऽकरोद् भिकतं, संघस्य बहुभिर्विधैः ॥२३४ चतुर्मासीयविज्ञति-रभूच नवकारसी। चतुर्मासे विलम्बोऽस्ति, गुरुरेवंतमृचिवान् ॥२३५॥ ततः संघः समागत्य, सिद्धक्षेत्रपरीसरे। मत्वा वर्धापयामास्, मौक्तिकैस्नचिछवंकरम् ॥२३६॥ सिद्धाद्रौ शिवसोपाने, चटित्वा शीव्रतो गुरुः। विधिनैव युगादीकां, संघैः सार्धमवन्दत ॥ २३७॥ सर्वेषां जिनविम्वानां, हर्षेण प्रतिमन्दिरे । नौकायितं भवाव्धौ हि, चक्रे दर्शनमुत्तमम् ॥२३८॥

वाद संघ वीरमगाम जाकर तालाबकी पाल पर ठहरा, यहाँके संघने भी इस संघकी अनेक प्रकारसे भिक्त की ॥ २३४ ॥ नवकारसियाँ हुई, चातुर्मासकी विज्ञप्ति की गई, "पर चौमासे का अभी विलम्ब है " गुरुने ऐसा संघको जबाब दिया ॥ २३५ ॥ पीछे क्रमसे संघ सिद्धाच-लके नज़दीक आकर उसको मोक्षदाता मानकर मुक्ताफ- लोंसे वधाया ॥ २३६ ॥ गुरुमहाराजने मोक्षके सोपान यमान सिद्धाचल पर जीमगतिसे चढ़कर संघके साथ विधि साहित आदिनाथजीको चन्टन किया ॥ २३७ ॥ भवसमुद्रसे तिरनेके लिये नायके समान हरएक जिनमंदिरमें विराजित सभी जिनविस्योंके हर्षसे उत्तम दर्शन किये ॥ २३८ ॥

सुन्दरैः स्तवनस्तोत्र-स्तुतिकाचैत्यवन्दनैः ।
नाभेयस्य नुतिं चके, सद्भावार्थविभूषिताम्॥२३९॥
संपत्तिं सकलीकर्त्तुं, चके सोऽष्टाहिकोत्सवम् ।
सप्तक्षेत्र्यां च वीयाय, यथाद्याक्ति निजं धनम्॥२४०
सुपात्रेभ्यो ददौ दानं, दानभूषणपश्चकः ।
नेमिनाथसनाधं स, रैवताद्विं ततोऽगमत् ॥ २४१ ॥
शिवाद्वेरिव तत्रापि, व्यधात्सर्व सुदैव सः ।
यात्रां विधाय सानन्दं, थिरापद्रं समाययौ ॥२४२॥
अत्रापि संघवात्सल्यं, जिनार्चाभावनान्वितम् ।
सोऽष्टाहिकोत्सवं चके, गीतन्दलादिमण्डितम्॥२४३

पीछे गुरुजीने मनोहर स्तवन-स्तोत्र-स्तुति-चैत्यवन्दनादिकोंसे उत्तम भावार्थसे सुशोभित श्रीआदिनाथ भगवानकी
स्तुति की ॥२३९॥ संघपतिने अपनी संपत्तिको सफल करनेके
लिये अष्टाहिक महोत्सव किया, और अपनी शक्ति अनुसार
सात क्षेत्रोंमें द्रव्य व्यय किया ॥ २४०॥ हर्पाश्रु भरे
नेत्रोंसे १, अत्युद्धसित भावसे २, प्रेमके वचनोंसे ३, अतीव

आदरसे ४ और उसका अनुमोदन कर याने उस दानकी अच्छा समझ कर देना ५ इन दान है पाँन भूषण युक्त सुपात्रको दान दिया, बाद नेमिनाय जिसके स्वामी हैं ऐसे गिरनार तीर्थ पर संघ पहुँचा ॥२४१॥ सिद्धानलके यमान वहाँपर भी सहर्ष यात्रा कर और धर्मकर्मादिके कुल ग्रुम कार्य करनेके बाद आनन्द पूर्वक संघ थिरपुर-थगट आया ॥ २४२ ॥ यहाँपर भी संवपतिने माधर्मिकवात्सल्य, जिनेंद्रभगवानकी प्जा, प्रभावना और सुन्दर गीत नृत्या-दिकोंसे सुजोभित अष्टाहिक महोत्सव किया ॥ २४३ ॥

गुरुवाक्येन संघेऽस्मिन्, द्विलक्षव्ययमाननोत्। कुर्वन्नेवं प्रतिस्थाने, गुरुश्चेयाय सद्यदाः ॥ २४४॥

२२--प्रतिष्टाञ्जनशलाकयोर्विजयो लुम्पकपराजय<sup>श्र</sup>

मेघातनुज-वन्नाजी-हर्पचन्द्रैर्वरेभ्यकैः। शिवगंजपुरे ख्याते, कारितं जिनमन्दिरम् ॥२४५॥ तपसः शुक्लपंचम्यां, सिद्धिवेदनवेन्द्रके। प्रतिष्ठाञ्जितनाथादेः, कारिता साञ्जनाञ्मना॥२४६॥ धर्मद्वेषिजनैर्विद्या, विहिता वहवोऽत्र वै। कृतं राज्येऽपि पैशून्यं, सन्मुहृत्तां नृपास्ति नो॥२४०॥

परं भूतं वलं तेषां, निष्फलं शरदभ्रवत्। प्रत्युताऽऽपुस्तिरस्कारं, सज्जनैस्ते पदे पदे ॥ २४८ ॥

आयमी ४ और उपका पतुमीका का पाने उस अनकी अन्या समा का देना ५ इन दानके गांव भूगा पूर्व सुपानको दान दिया, नाट नेमिनान विसंह प्रामी है ऐने गिरनार तीर्थ पर संघ पहुंचा ॥२४१॥ विहानलके समान नहींपर भी सहर्ष साबा कर और धर्म हमंदिहे हल अन कार्य करनेके बाद जानन्द पूक्ति गंप भिरपुर-थराह आया ॥ २४२ ॥ गडाँपर भी संवपतिने मार्धामेकवात्मल्यः जिनेंद्रभगतानकी पूजा, प्रमातना और मुन्दर गीत चृत्या दिकोंसे सुबोभिन अपाहिक महोत्या हिया ॥ २४३ ॥ गुरुवाक्येन मंचेऽस्मिन्, हिलक्षव्ययमातनोत्। क्षवेंन्नवं प्रतिस्थाने, गुरुधेयाय संचनाः २२--प्रतिष्टाञ्जनशलाकयोर्विजयो लुम्पकपराजयश्च मेघातनुज-वन्नाजी-हर्पचन्द्रैवरेभ्यकैः। िवावगंजपुरे ख्याते, कारितं जिनमन्टिरम् ॥२४५॥ तपसः शुक्लपंचम्यां, सिद्धिवेदनवेन्द्रके। प्रतिष्ठाऽजितनाथादेः, कारिता साञ्जनाऽमुना॥२४६॥ धर्मद्वेपिजनविद्या, विहिता यहवोऽत्र वै। कृतं राज्येऽपि पैद्युन्यं, सन्मुहत्तां चपास्ति नो॥२४०॥ परं भूतं वलं तेपां, निष्फलं शरदभ्रवत्। प्रत्युताऽऽपुस्तिरस्कारं, सज्जनैस्ते पदे पदे ॥ २४८॥

आदरसे ४ और उपका अनुमोदन कर याने उस दानको अच्छा समझ कर देना ५ इन दानके पाँन भूषण युक्त सुपात्रको दान दिया, बाद नेमिनाथ जिसके स्वामी हैं ऐसे गिरनार तीर्थ पर संघ पहुँना ॥२४१॥ सिद्धानलके समान बहाँपर भी सहप यात्रा कर और धर्मकर्मादिके कुल सुम कार्य करनेके बाद आनन्द पूर्वक संघ थिरपुर-थराह आया ॥ २४२ ॥ यहाँपर भी संवपितने साधिमकवात्मल्य, जिनेंद्रभगवानकी पूजा, प्रभावना और सुन्दर गीत नृत्या दिकोंसे सुशोभित अष्टाहिक महोत्मव किया ॥ २४३ ॥

गुरुवाक्येन संघेऽस्मिन्, द्विलक्षव्ययमातनोत्। कुर्वेन्नेवं प्रतिस्थाने, गुरुश्चेयाय सद्यञः ॥ २४४॥ २२--प्रतिष्टाञ्जनशलाकयोर्विजयो लुम्पकपराज्यश्च

मेघातनुज-वन्नाजी-हर्पचन्द्रैवरेभ्यकैः। शिवगंजपुरे ख्याते, कारितं जिनमन्दिरम् ॥२४५॥ तपसः गुक्लपंचम्यां, सिद्धिवैद्दनवेन्दुके। प्रतिष्ठाऽजितनाथादेः, कारिता साञ्जनाऽमुना॥२४६॥ धर्मद्वेषिजनैर्विद्या, विहिता वहवोऽत्र वै। कृतं राज्येऽपि पैशून्यं, सन्मुह्न्तों नृपास्ति नो॥२४९॥ परं भूतं वलं तेषां, निष्कलं शरदभ्रवत्। प्रत्युताऽऽपुस्तिरस्कारं, सज्जनैस्ते पदे पदे॥ २४८॥

#### 4-1-4 - \*\*\*\*\* -

हम् सप् से रहरागर पर उन १००० र इ.स. १८५ पर र इ.स. १२००० १००० पर इत्तम १८३१ १०००

র সাম ১০ বিশ্ব স্থান কার । ১

श्रद्धालौ खाचरोदे च, पुरे राजगढे पुनः। चभूचतुश्चतुर्मास्यौ, कोशनिर्माणहेतुना ॥ २५३॥

अत्यानन्द पूर्वक महोत्सवके साथ सविधि वह प्रतिष्ठ समाप्त की गई। वहाँ ग्रुभ मुहूर्त्तानुभावसे गुरुजीकी जय हुई ॥ २४९ ॥ तैसेही गुरूपदेशसे इन बनाजीने अपने न्यायो पार्जित द्रव्यद्वारा मंदिरके नीचे धर्मशाला भी करवाई ॥२५०॥ १९४८ आहोर के चातुर्मासमें बहुत धर्मोद्योत हुआ, और अनेक श्रावक श्राविकाएँ सम्यक्त्व युक्त द्वादश व्रतधारी हुए ॥ २५१ ॥ १९४९ निम्बाहेड़ाके चोमासामें छम्पक-नन्दरामके साथ मूर्तिमान्यता विषयिक चर्चा हुई, अन्तमें उसे जीतकर जैनमंदिरमार्गी ६० घर बनाये गये ॥ २५२॥ १९५० का चौमासा श्रद्धाल्य खाचरोदमें हुआ और १९५१-५२ ये दो चौमासे राजगढ़ में 'अभिधानराजेन्द्र ' कोप बनाने के कारणसे हुए ॥ २५३॥

### २३--प्रतिष्ठानुभावः संघानिर्गमश्र-

कडोदेऽथ वरे ग्रामे, पौरवालकुलोद्भुवा।
सुश्रेष्ठ्युदयचन्द्रेण, कारितः श्रीजिनालयः॥ २५४॥
तत्प्रतिष्टासमीपेऽस्य, चौरधाटिर्ग्रहेऽपतत्।
रूप्याशीतिसहस्राणि, स्तेनितानि च तस्करैः॥२५५॥
घोरचिन्ता सम्रुत्पन्ना, श्रेष्टिचित्ते ततस्तदा।
तृतीये दिवसे तत्र, गुरुः शिष्यैः समाययौ॥२५६॥

er Man

श्रद्धाली म्वानरोदे न, पुरे राजगढे पुनः। वभ्वतुश्रतुर्मास्यो, को जनिर्माणहेतुना ॥ २५३

अत्यानन्द पूर्वक महोन्मवके साथ सविधि वह प्रतिष्ठ समाप्त की गई। वहाँ शुभ मुह्त्तीनुभावसे गुरुजीकी जय हुई ॥ २४९ ॥ तैसेही गुरूपदेशसे इन वजाजीने अपने न्यायोः पार्जित द्रव्यद्वारा मंदिरके नीचे धर्मशाला भी करवाई॥२५०॥ १९४८ आहोर के चातुर्माममें बहुत धर्मोद्योत हुआ, और अनेक श्रावक श्राविकाएँ सम्यक्त्व युक्त द्वाद्श व्रत्वारी हुए ॥ २५१ ॥ १९४९ निम्बाहेड़ाके चीमामामें छम्पक नन्दरामके माथ मृर्तिमान्यता विषयिक चर्चा हुई, अन्तमें उसे जीतकर जैनमंदिरमार्गी ६० वर बनावे गये॥ २५२॥ १९५० का चौमामा श्रद्वाऌ खाचरोटमें हुआ और १९५१-५२ ये दो चौमासे राजगढ़ में ' अभिधानराजेन्द्र ' कोप वनाने के कारणसे हुए ॥ २५३ ॥

## २३--प्रतिष्टानुभावः संघनिर्गमश्र—

कडोदेऽथ वरे ग्रामे, पौरवालकुलोद्भुवा।
सुश्रेष्ठ्युदयचन्द्रेण, कारितः श्रीजिनालयः॥ २५४॥
तत्प्रतिष्टासमीपेऽस्य, चौरधाटिर्गृहेऽपतत्।
रूप्याशीतिसहस्राणि,स्तेनितानि च तस्करैः॥२५५॥
घोरचिन्ता समुत्पन्ना, श्रेष्टिचित्ते ततस्तदा।
तृतीये दिवसे तत्र, गुरुः शिष्यैः समाययौ॥२५६॥

निष्कासितश्च संघोऽपि, सिद्धाद्रेः ऋष्टिनाऽमुना । उपदेशाद् गुरोर्द्रव्यं, प्राज्यं तत्र व्ययीकृतम् ॥२६४॥

### २४ ग्ररोरुन्नतिर्मगसीतीर्थ-संघानिर्गमथ्य--

जार्वराष्ट्रिकोत्सवः ।
रोष्यं विंशतिसाहस्रं, श्रीसंघेन व्ययीकृतम्॥२६५॥
दत्ता लुम्पकशिक्षा च. जाता धर्मोन्नतिः परा ।
रानेंपुर्धामपि श्रेयं, जावरावदुदनतकम् ॥ २६६॥
श्राद्धानामयुनं चैयो, गुरुवन्दनहेनवे ।
पाखिण्डखण्डने जाते. व्यस्तृणोद्धि भवद्यशः॥२६७
निक्षिपेद्यो रवेर्धृतिं, पतेत्तदुष्रीह सा ।
खनिष्यित तथा गर्न, यस्निस्पन स पनिष्यित ॥२६८

फिर गुरुके उपदेशने उस सेठने मिद्राचलजीका संघ भी निकाला ओर उसमें खूब धन खर्च किया ॥ २६४ ॥

सं १९५३ जारग चोमामामे तथा उमके हपेमे श्रीस-घने सुन्दर अष्टाहिक महीत्या किया उममे बीम हजार रुपये व्यय किये ॥ २६५ ॥ यहा लुम्पकोने अकण्ड खडा किया बास्ते उनको जिल्ला टी गड और धमेकी उन्नति भी बहुत अन्छी हुडे । १९५४ रतलामने भी जावरा तुल्य ही कुल बृत्तास्त समझना ॥ २६६ ॥ इस चौमामामे गुरुमहाग-जको बस्दन करनेके लिये दश हजार श्रीसघ आए और मास्रवयाहितशारे-गृहीतं भेटयत्नतः। अधेभ्यस्य समं वित्तं, धराधीकोन दापितम्॥ २६२॥ प्रमसार प्रभावश्च. पुण्यम्तेरतायिनः। श्वेतास्वरी जयं छेभे, न्लाद्रेस्तीर्थविग्रहे ॥ २६३॥

वस इस सदुपदेशमें सेठने भी संवत् १९५३ वेशास सुदि ७ चन्द्र बारके रोज बहुत द्रव्य व्यय पूर्वक महोत्सरके साथ अति हर्पसे इन सुविज्ञ गुरुमहाराजसे विधि युक्त शुभ ममपमें वासुपूज्य भगवानकी प्रतिष्ठा करवाई ॥ २५९ ॥ २६० ॥ वाट विनीत शिष्योंके साथ गुरुगज तो कहीं अन्यत्र विचर गए और सेठ भी सुख पूर्वक धर्मध्यान करने लगा ॥ २६१॥ पीछे तीन मासके बाद स्वयमेव राजके सुभटोंने उन चौरोंकी पकड़े और राजाने सेटका कुल घन दिलवाया ॥ २६२॥ अतएव उन निष्कपट पवित्र मूर्ति गुरुदेवकी लोकमें मर्वत्र वचनमिद्धि की महिमा फैल गई । २६३॥ और वावनगजा चूलगिरितीर्थ के लिये श्वेताम्बर और दिगम्बर जैनों के बीच मुकदमा सन् १८६० में बढवानी हाईकोर्टमें पेस हुआ। उसमें आपके दिये हुए पुम्ता अकाट्य प्रमाणोंको देखकर सन् १८९४ में आखिरी चुकावा दिया कि चरणपादुका व चूलगिरिका स्वामित्व हमेशाके मुआफिक श्वेताम्बरजैनीका ही है। अतः गुरुदेवके अनुभावसे श्वेताम्बरी जैनसंघ जय को प्राप्त हुआ। इस फेमले की मयमिमलके असली कीपी आहोर(मारवाड़)के बृहद्ज्ञानभंडारमें सुरक्षित है ॥२६३॥ निष्कासितश्च संघोऽपि, सिद्धाद्रेः श्रेष्टिनाऽमुना । उपदेशाद् गुरोर्द्रव्यं, प्राज्यं तत्र व्ययीकृतम् ॥२६४॥

#### २४ गुरोहन्नतिर्मगसीतीर्थ-संघानिर्गमश्र--

जावंशंपत्तने चाऽऽसी-चारुराष्टाहिकोत्सवः।
रौण्यं विंदातिसाहस्रं, श्रीसंघेन व्ययीकृतम्॥२६५॥
दत्ता लुम्पकिशक्षा च. जाता धर्मोन्नतिः परा।
रोनेंपुर्यामपि ज्ञेयं, जावराचदुदन्तकम् ॥ २६६॥
श्राद्धानामयुतं चैयो, गुरुवन्दनहेतवे।
पाखण्डिखण्डने जाते, व्यस्तृणोद्धि भवचद्यः॥२६७
निक्षिपेचो रवेर्धूहिं, पतेत्तदुपरीह सा।
खनिष्यति तथागर्त, यस्तिस्मन् स पतिष्यति॥२६८

फिर गुरुके उपदेशसे उस सेठने सिद्धाचलजीका संघ भी निकाला और उसमें ख्य धन खर्च किया ॥ २६४ ॥

सं० १९५३ जावरा चौमासामें तथा उसके हर्पमें श्रीसं-घने सुन्दर अष्टाहिक महोत्मव किया उसमें वीस हजार रुपये व्यय किये ॥ २६५ ॥ यहां छम्पकोंने अफण्ड खड़ा किया वास्ते उनको शिक्षा दी गई और धर्मकी उनति भी यहुत अच्छी हुई । १९५४ रतलाममें भी जावरा तुल्य ही कुल वृत्तान्त समझना ॥ २६६ ॥ इस चौमासामें गुरुमहारा-जको वन्दन करनेके लिये दश हजार श्रीसंघ आए औ पासिण्डिगोंका पानग्ड मग्डन करनेगे आपनीका ही सुष विम्तृत हुआ ॥ २६७॥ कडाउन भी है कि-जो सूर्क गामने भूलि डालना है उड पीकी उमीके ऊपर आकर प्रती है एवं जो सङ्ग गोदेगा नहीं उनमें पहेगा ॥ २६८॥

है एउं जो सड़ा गोदंगा नहीं उगमें पड़ेगा ॥ २६८॥
त्र्णावचान्द्रमछेन, नानगेदिनवासिना ।
न्यज्ञापि बहुभाज्येनं, योजिनाज्ञिलमा गुरुः ॥२६०॥
सगसी-पार्थनाथस्य, नीर्थयात्रां विधापय ।
पूज्याऽऽगनोऽस्मि नहोनोः, कपगाऽऽगस्यनामिनः
तिह्रज्ञितं समाधाय, गुरुगजोऽपि ननपुरम् ।
जिष्यश्रेष्टंः समं जीच-मागच्छछाभहेनवे॥ २७१॥
ततः कृत्वा प्रयाणं स, मुह्नतंन हितेच्छया ।
स्पदेशं ददत्संयं, प्रतिग्राम क्रमण च ॥ २७२॥
चैत्रकृष्णद्शस्यां च, वेदयाणिनधीन्दुके ।
ववन्दे श्रीजिनं पार्थं, संवैः सार्थं गुरुगुणी ॥२७३॥

वाद खाचरोद-निवामी लूणावत् सेठ चांदमलजीते हाथ जोड़कर गुरुजीको इस प्रकार बहुत प्रार्थना की ॥२६९॥ हे पूज्यवर्ष ! हमें तीथे मक्षी पार्श्वनाथजीकी यात्रा करावें उसी हेतु में आपश्रीसे अजेके लिये आया हूँ वास्ते कृपाकर पधारें ॥ २७० ॥ गुरुमहाराज भी उस अजींको मान देकर श्रेष्ठ शिष्यों युक्त यात्रालाभके लिये जल्दी ही खाचरोद पधारे ॥ २७१ ॥ फिर शुभ मुहूर्त्तसे प्रस्थान कर हितकी भागनीमें गरकी इक्ट्रन, सीर्ता, संघर्षी उपदेश देते हुत् भगने संग्र १९५७ चेत्र चित्र १० के रोज संघ के नाम गणनंत्रम गरने भीपार्यनाथजीकी विधिसे यन्त्रन विकास २७६–२७३ ॥

मंद्रभित्तित्वार्चादी, सादरणाऽभितंपचाः।
संद्रशेष्ट्री गुरत्तत्वार्मी, विद्रषेऽतिधनव्ययम्॥२४८
यात्रां कृत्वा सुर्देनंतं, स चाऽऽगत्व निजं पृत्व।
संद्रभोड्यादितं सर्व, चक्रेऽचापि यथोचिन्याद कृ
देदत्पुड्यः प्रतिस्थानं, प्राणिनां धर्मदेशानाम्।
विद्रषे जिन्धर्मस्य, महादीप्तिं पदे पदे । २८८ ।

२५—नवशनाईहिम्बाऽञ्जनशराका *प्रीत्रश* पञ्जित्रह-गच्छममाचारीवन्छ्नं ह—

अमुट्य गुरराजस्य, प्रसादाद् गुणदान्त्रः। आहोरे सुन्नतियां या, नां नां नक्तुं श्रदेशकः १, २००।

वहाँ गुरुमहाराजके वचनसे उद्यार वित्रं श्रीहरू तर्जन संघमिक जिनपूजा आदि शुभ कार्के का है। यह वर्ष किया ॥ २०४ ॥ इम प्रकार यात्रा हर मृत्यं प्रवास कार्य आकर भी स्वामिवानमस्य आहि कुछ व्योचित सुन हर्षे किया ॥ २०५ ॥ एवं पूज्यवर्षेने स्वास २ यह क्रिया धर्मोपदेश देने हुए हरजगह किवस्ता वहा है है

किया ॥ २७६ ॥ गुणशाली गुरुमहाराजकी शुम कृपासे श्रीआहोरमें जो जो उन्नति हुई उन सबको कहनेके लिये कौन समर्थ हो सकता है ? ॥ २७७ ॥

गोडीपार्श्वविहश्चेत्ये, द्विपश्चाद्यातसुमण्डिते।
नवशत्याश्च विम्वानां, यः साञ्जनञालाकया॥२७८॥
फालगुनेऽसितपश्चम्यां, प्रतिष्ठां समचीकरत्।
संघानां तत्र पश्चाद्यात्–सहस्रे कापि न व्यथा॥२७९॥
आद्य एव मरो चाऽस्मि-नीह्नाः सृद्धवोऽजिन।
प्रभावो भवतायेष, लक्षं सुद्रा यदागताः॥ २८०॥
पुरेऽथ शिवगञ्जेऽस्मिन्, श्रीसंघहितकाम्यया।
पश्चित्रंशत्समाचारीः, समयज्ञो ववन्ध सः॥ २८१॥
मर्वसंघे प्रसिद्धाश्च, तथा सुद्रापिता अपि।
श्रोतृज्ञप्लै स्वयं वाच्या, गोष्ठ्यांगुरुनिदेशगैः॥२८२॥

छोटे वड़े बावन जिनमंदिरोंसे सुशोभित श्रीगोड़ीपार्ध-नाथजीके जिनालयमें गुरुदेवने नव सौ जिनविम्बोंकी फाल्गुन विद ५ गुरुवारके रोज अञ्जनशलाका युक्त प्रितिष्ठा की। यहां पचाम हजार जनममुदाय एकत्रित होने पर भी किसीको कुछ तकलीफ नहीं पड़ी॥ २७८॥ २७९॥ मार-वाड़में ऐसा पहिला ही महोत्सव हुआ, जिसमें एक लाख रुपये मंदिरमें आए, यह कुल आपश्रीका ही प्रभाव है॥२८०॥ वाद १९५६ का चौमासा शिवगंजमें हुआ, इसमें श्रीचतु- विष मंवकी शुभ चाहना से अवसरज्ञ गुरुदेवने गच्छ सुधा-की ३५ समाचारियां बॉधीं ॥ २८१ ॥ वे सारे संघमें म्यात हैं, व छप भी चुकीं हैं, गुरुआज्ञामें चलनेवाले रिक्तओंको श्रोताओंके जाननेके लिये समाके अन्दर स्वयं विना चाहिये वे ३५ कलमें इसीके अन्तमें छपीं हैं।।२८२॥ न्थवृद्धिभयादेता, मया नैवाऽत्र गुम्फिताः। मिनां स्वल्पसंकेतो-ऽपि नीरे तलिबन्दुवत् ॥२८३॥ उपाणाल्ये वरमामे, सुविधीशस्य चाङ्र्तः। मारपारुचत्यस्य, जीणोंद्वारमकारयत् ॥ २८४॥ रदेशाधतुबिश-लाईस्रुष्ट्रग्रहाणि च। तोऽचीकरदेनेषां, स्थापनं विधिनोत्सर्वः ॥ २८५ ॥ प्रतिसहस्त्रमागा-द्रप्याणां जिनमन्दिरे । पाञालापि संघन, स्थापिता चोधदायिनी॥२८६॥ २६-वालीपुरीचर्चायां गोरयो विजयः--

, २९-वालापुराचचाया गार्या । वर्णयः गोप पुरयामा, विचरत्तेयाया गुदा। गीपुर्या समागकल-किल्क्यकृत्यः स्टब्लेक्टिस- स

े पर्धे मेने गर्य परनेके गयसे वे समानां है है है है इस नहीं नेकी [ इन्ते ] तेकिन लिएम नेवे हैं है है पमाप संवेत भी रातमें करके किन समान है है है है है समाप संवेत भी रातमें करके किन समान है है है है है है किया ॥ २७६ ॥ गुणज्ञाली गुरुमहाराजकी श्रुम कृपासे श्रीआहोरमें जो जो उन्नति हुई उन सबको कहनेके लिये कौन समर्थ हो सकता है ? ॥ २७७ ॥

गोडीपार्श्वविहिश्चैत्ये, द्विपञ्चाद्यात्सुमण्डिते।
नवशत्याश्च विम्वानां, यः साञ्चनशलाकया॥२७८॥
फालगुनेऽसितपञ्चम्यां, प्रतिष्ठां समचीकरत्।
संघानां तत्र पञ्चाशत्-सहस्रे कापि न व्यथा॥२७९॥
आद्य एव मरौ चाऽिसम-न्नीहशः सृद्धवोऽजिन।
प्रभावो भवतामेष, लक्षं सुद्रा यदागताः॥ २८०॥
पुरेऽथ शिवगञ्जेऽस्मिन्, श्रीसंघहितकाम्यया।
पञ्चित्रशत्समाचारीः, समयज्ञो ववन्ध सः॥ २८१॥
सर्वसंघे प्रसिद्धाञ्च, तथा सुद्रापिता अपि।
श्रोतृज्ञप्लै स्वयं वाच्या, गोष्ठ्यांगुक्तिदेशगैः॥२८२॥

छोटे बड़े बावन जिनमंदिरोंसे सुशोभित श्रीगोड़ीपार्थ-नाथजीके जिनालयमें गुरुटेवने नव सौ जिनविम्बोंकी फाल्गुन बदि ५ गुरुवारके रोज अज्जनशलाका युक्त प्रतिष्ठा की। यहां पचास हजार जनममुदाय एकत्रित होने पर भी किसीको कुछ तकलीफ नहीं पड़ी॥ २७८॥ २७९॥ मार-वाड़में ऐसा पहिला ही महोत्सव हुआ, जिममें एक लाख रुपये मंदिरमें आए, यह कुल आपश्रीका ही प्रभाव है॥२८०॥ वाद १९५६ का चौमासा शिवगंजमें हुआ, इसमें श्रीचतु- विध संवकी शुभ चाहना से अवसरत गुरुदेवने गच्छ सुधा-राकी ३५ समाचारियां वॉधीं ॥ २८१ ॥ वे सारे संवमें प्रख्यात हैं, व छप भी चुकीं हैं. गुरुआतामें चलनेवाले व्यक्तिओंको श्रीताओं के जाननेके लिये समाके अन्दर स्वयं वॉचना चाहिये वे ३५ कलमें इसीके अन्तमें छपीं हैं ॥२८२॥

ग्रन्थबृद्धिभयादेना, मया नैवाञ्च गुम्फिनाः। भीमतां स्वरूपसंकेतो-अपि नीरे नैट्यिन्दुवन्॥२८३॥ सियाणाच्ये वरग्रामे, सुविधीशस्य चाङ्क्तः। सुमारपाटच्य्यस्य. जीणोंद्धारमकारयन् ॥ २८४॥ उपदेशाचतुर्विश-ट्यर्पुगृहाणि च। एपोऽचीकरदेनेपां, स्यापनं विधिनोत्सदेः॥ २८५॥ सप्ततिसहस्रमागा-द्रप्याणां जिनमन्दिरं। विद्याशाहापि संघन,स्थापिना योधदायिनी॥२८६॥

२६-वालीपुरीचर्चावां गोरवो विजयः--

गुमलेष पुरवामाँ, विचरतेशदा सुदा। पालीपुर्या समागच्छ-च्छिष्णपुर्वदेशस्योविदेशस्य

यहाँ भने अन्य दरनेके भवसे वे समाचारियाँ हो दोते धन्दर नहीं ग्रेथी [ रुकी ] तेकिन एतिमानोदो या रोत अरुपात संकेत भी जतमे देतके दिन्द् समान सुविन्य सब होगा ॥२८३॥ नियाला नागक सुन्दर असमे जनत्त्वाच्या वनवाया सुविधिनाथ जिनेन्द्र भगवानके मंदिरका जीणोंद्वार आपश्रीके शुभोपदेशसे संघने करवाया। एवं उसके चारों ओर २४ जिनेश्वरोंकी छोटी छोटी २४ देहिरयां वनवायीं और इनमें संवत् १९५८ माघ शुद्धि १३ के रोज प्रतिमाएं भी सिविधि महोत्सवके साथ आपश्रीके करकमलोंसे ही स्थापित हुई ॥ २८४ ॥ २८५ ॥ उसमें सित्तर हजार रुप-योंकी आमदनी जिनमंदिरमें हुई और छात्रोंको ज्ञान देने-वाली एक पाठशाला भी संघने स्थापन की ॥ २८६ ॥

एक समय गुरुमहाराज विचक्षण शिष्योंके संग ग्राम नगर विचरते हुए वाली शहर पधारे ॥ २८७ ॥ कियन्तस्तन्न धर्मेष्यी-लवः श्राद्वास्त्वनेन वै। चादायाऽऽकारयामास, श्रीहेतविजयाह्वयम् ॥२८८॥ ततोऽपृच्छद बहुन् प्रशान्, दलैः सार्ध गुरुं प्रति। दत्तानि गुरुणा द्यास्त्रैः, प्रतिवाक्यानि द्यीघतः।२८९। पुनः स दुर्धिया युक्तः, श्रावकैः प्रेरितो जडैः। विवादं नियतस्थाने, गुरुणा कर्त्तुमागतः ॥ २९०॥ पूर्वमेव गुरुगों छ्यां, सिशाष्यैः समुपस्थितः। सोऽमुना गुरुणा प्रोक्तः, कस्ते वादो वद द्रुतम् ।२९१। सूर्यस्त्रे गुरौ दृष्टे, घूकरूपोऽजनिष्ट सः। सभायां चिकतो जातः, किश्चिद्रक्तुं शशाक नो।२९२।

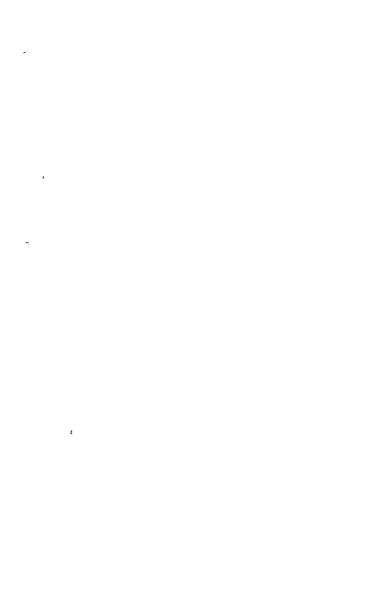

कुना नीनिजास्त्र गुन्तम-

" दानं गुरायां गुगजो न्याणां, गुरं भटानां दित्रपं विवादः । लब्दा वय्नां गुरवः विकानां, विभूषणं मोनमपण्डितानाम् "॥२९७॥

परनत किननेक समाक लोकोंसे प्रेरिन होकर कुछ कह-नेके लिये तैयार हुआ, उस मीके पर पुरु आजासे तिनशण मृनिदीपविजयजी बोरे ॥ २९३ ॥ यदि आर म्तुनिधी चर्चाके लिये आए हैं तो प्रथम कही प्राकृतव्याकरणसे थुउ शह कैसे मिद्र होता है ? ॥२९४॥ उम प्रकार प्रश्न सुनकर वारी शिरपर हाथ फेरना हुआ मौन धारण करके बैठ गया । बाद म्रनि श्रीयतीन्द्रविजयजी भी बोले सेंर संस्कृतव्याकरणसे तो सिद्धि बतलाओ है।। २९५ ।। पर अनभ्यामसे दोनों ही स्थानमें कुछ भी जवाब नहीं देकर वकाचरणकी मौन रूप उत्तम ममाचारीमें ही स्थिर रहा नीतिमें कहा भी है कि-दान धनका, सुन्दर हाथी राजाओंका, युद्ध सुभटोंका, विवाद विद्वानोंका, लाज कुलांगनाओंका, मधुर-स्वर कोकिलोंका, इसी प्रकार मीनपन अपंडितोंका परम भूपण है ॥ २९७॥

वेदपर्नेन्दभ्वपं, चतुर्मास्यां गुडापुरे । श्रीधनचन्द्रसूरीशै-रसौ वादेऽपि हारितः ॥ २९८ ॥ निस्त्रपेणाऽविस्नांन. जिथिलाचारचारिणा।
पण्टितंमन्यमानेन, दुर्धिया वादिनाऽमुना॥ २९९॥
शान्ते विधिप्रकाशे च, निजौद्धन्यप्रकाशिना।
सद्ग्रवोंरेतयोः क्रत्मा, व्यलेख्यभवभीरुणा॥३००॥
गुरुणा शब्दशास्त्राभ्यां, द्वाभ्यां शब्दौ प्रसाधितौ।
गतास्मभ्याश्चमत्कारं, वादिन्नस्ति किमेनयोः॥३०१॥

सं. १९६४ गुडाके चौमासेमे श्रीमद् विजयधनचन्द्रसरिजीसे भी वादमें यह पंत्याम हार गया था ॥२९८॥ इम
निस्तपी अविचारी जिथिलाचारी पंडितमन्य अमन्त्रलापी
भवाभिनन्दी सुदुर्मात वादीने स्विनमांपित 'प्रतिक्रमणविधिप्रकार्ग 'नामक ग्रन्थ में इन दोनो नद्गुरुओंकी स्वक्षेपलकल्पित पेटमर व्यथं निन्दा लिखी हैं ॥ २९९-३०० ॥ अतः
वाचकवृन्द ! वादी की यह भृतपूर्व घटना यहो लिखी हैं मो
असगत न नमझे । बाद गुरुमहाराजने दोनो व्याकरणोसे
भव्द सिद्ध करके वतलाए और बोले कि-वादी इनके सिद्ध
करने में क्या हे 'यह देखकर सभ्य लोक चमत्कारको प्राप्त
हुए ॥ ३०१ ॥

समयेऽस्मिन मिथः सभ्याः, सङ्गतेनाःस्य वादिनः। निर्यलन्य च हर्ष्ट्रवं जहस्यः स्वस्वमानसे ॥ ३०२॥ कुतो नीतिशास्त्रेऽप्युक्तम्—

" दानं सुरायां सुगजो तृपाणां, युद्धं भटानां विदुषां विवादः। लज्जा वध्नां सुरवः पिकानां, विभूषणं मौनमपण्डितानाम् "॥२९७॥

परन्तु कितनेक सभाके लोकोंसे प्रेरित होकर कुछ कह-नेके लिये तैयार हुआ, उस मौके पर गुरु आजासे विचक्षण म्रनिदीपविजयजी बोले ॥ २९३ ॥ यदि आप स्तुतिकी चर्चाके लिये आए हैं तो प्रथम कहो प्राकृतव्याकरणसे थुइ श्रद्ध कैसे सिद्ध होता है ? ॥२९४॥ इस प्रकार प्रश्न सुनकर वादी शिरपर हाथ फेरता हुआ मौन धारण करके बैठ गया। बाद मुनि श्रीयतीन्द्रविजयजी भी बोले खैर संस्कृतव्याकरणसे तो सिद्धि बतलाओ ? ॥ २९५ ॥ पर अनभ्याससे दोनों ही स्थानमें कुछ भी जवाब नहीं देकर वकाचरणकी मौन रूप उत्तम समाचारीमें ही स्थिर रहा नीतिमें कहा भी है कि-दान धनका, सुन्दर हाथी राजाओंका, युद्ध सुभटोंका, विवाद विद्वानोंका, लाज कुलांगनाओंका, मधुर–स्वर कोकिलोंका, इसी प्रकार मीनपन अपंडितोंका परम भूपण है ॥ २९७ ॥

वेदषर््नैर्न्दभृवर्षे, चतुर्मास्यां गुडापुरे । श्रीधनचन्द्रसूरीशै-रसौ वादेऽपि हारितः ॥ २९८॥ नित्यपेणाऽविमद्यांन, द्विधिन्द्याचारचारिणा।
पण्डितमन्यमानेन, दुर्धिया चादिनाऽमुना॥ २९९॥
शास्त्रं विधिष्रकाशे च, निर्जाद्यत्पप्रकाशिना।
सद्गुवारितयोः कृतमा, व्यक्षेत्व्यभवभीरुणा॥२००॥
गुरुणा शब्दशास्त्राभ्यां, ह्यभ्यां शब्दां प्रसाधिता।
गतास्मभ्याधमत्कारं, चादिसस्ति किमेनयोः॥३०१॥

सं. १९६४ गुड़ांक चौमातेमें श्रीमद् विजयधनचन्द्रसरिजीते भी वादमें यह पंन्याम हार गया था ॥२९८॥ इम
निस्तपी अविचारी शिथिलाचारी पंडितमन्य असत्प्रलापी
भवाभिनन्दी मुदुर्मित वादीन स्वनिर्मापित 'प्रतिक्रमणविधिप्रकार्ग 'नामक ग्रन्थ में इन दोनों सद्गुरुओंकी स्वकपोलकल्पित पेटभर च्पर्ध निन्दा लिखी हैं ॥ २९९-३००॥ अतः
पाचकवन्द ! वादी की यह भृतपूर्व घटना यहाँ लिखी हैं सो
असंगत न समझें । वाद गुरुमहाराजने दोनों च्याकरणोंसे
शब्द निद्ध करके वतलाए और वोले कि-वादी इनके सिद्ध
करने में क्या है ? यह देखकर सभ्य लोक चमत्कारको प्राप्त
हुए॥ ३०१॥

समयेऽस्मिन् मिथः सभ्याः, सङ्केतेनाऽस्य वादिनः। निर्वत्त्वं च दृष्ट्वेवं, जह्सुः स्वस्वमानसे ॥ ३०२॥ and the control of th

भ प्रत्येत अन्य विश्व क्षेत्र क्षेत्र

war in der besteht beitet bei beite bei beite be

the angles of the filt

क्ष्म का स्थान क्षेत्र के का स्थान के किए के कि

and the state of the

一大小小小人的 经工作 医水杨醇

e, for the first

A to the tage to Alm

, 52 \$5 El \* "

The second of the second of the second

, e per t

नाऽऽगनो भवना सार्ध, चात्र वादिचकीर्षया। श्रावकाऽतिप्रणुन्नेन, कृतमेतिद्धि दुष्कृतम्॥ ३०७॥ समे सभ्या गुरोरेवं, दृष्ट्वा गौरवमद्भुतम्। स्वेस्वे स्थानेऽथ जग्मुस्ते, क्वर्वन्नोऽस्य जयारवान्।३०८।

२७-अर्बुद्तीर्थयात्रा. सिरोहीभूपस्गोष्टी च-

अर्बुदस्थाऽऽदिनाथस्यः सद्यात्रा गुरुणा प्रभोः। कारिनाऽग्वित्रशिष्याणां, श्रीसंघेन समं मुदा॥३०९॥ नत्र सघेन हष्टेन. विद्धेऽष्टाहिकोत्सवः। स्वात्मान प्रस्त मत्वाः ग्वराडीमगमद गुरुः॥३१०॥ स्वत्त्यानि निश्चम्यात्रः, सिरोहीवसुधाधिषः। श्रीमत्केसरिसिताल्यां, दर्शनोत्कण्टिनोऽसवन ३११

परों से अपने माथ वादशा दनते से नहा आया. किन्तु शतान्य श्राप्यशेकी अति श्रेगणास हम अयोग्य कार्यका साहम क्या हिल्छ हिन प्रशार गुरुमहाराजकी गुरुताको देखकर सभी समाज लीग गुरुकी जय जय बालते हुए सहये परने अपने स्थान स्थान पर गण । २०८ ॥

दाद गुरुमहाराजन १९५६ नक्षय नीजके रोज श्रीमघके साथ सहय सद हाल्बीकी नवुडांगारस्थ श्रीआदिनाथ प्रभुकी उत्तम यात्रा कराह !! २०९ । वहाँ दहीं ही खुटींसे शीसंघने अष्टाहिक महीत्या किया, किर संघ एक मुक्ती अपनी जात्माको गफल मानकर रागदी गणारं॥ ३१०॥ वहां मिरोहीराज्यधानीके स्वामी श्रीमान नृप केसरीसिंहजी आपश्रीकी प्रसिद्धि सुनकर अति दर्भनामिलागी हए ॥३११॥ गुरोराहियतुं तेन, प्रेषितं स्पन्दनं वरम्। प्रभानपुरुषेः सार्थः, विज्ञप्तिरपि कारिता ॥ ३१२॥ गुक्रणोक्तास्त्रदारोहं, नाऽस्मक्तीलोऽिय ! मज्जनाः !। पादचारी समेष्यामि, वृत्तमेतन्नितेयताम् ॥ ३१३ ॥ बिष्ययुक्तोऽपरे घम्न, गत्वा काले यथोचिते। उपादिकाच भूपाय, विविधाभिः सृयुक्तिभिः॥३१४॥ धरेकाः पहरं यावद् , बहुप्रश्लोत्तरेः सह । सचर्चा गुरुणा चके, केह्ग योगो मिलिप्यति ॥३१५॥ तस्यां गोष्ठ्यां चपम्वान्ते, संजहर्ष वसन्तवत्। भृयो भृयो गुरुं चैनं, तृष्टाव गुणरागतः

गुरुको वुलानेक लिये गजाने एक वण्यी भिजवाई और अपने प्रधान पुरुषोके जिम्मे अर्जी भी कहलाई ॥३१२॥ गुरुने कहा कि मजनो ! वण्यीमें वैठने का हमारा आचार नहीं है, मैं केवल पेटल ही आऊंगा. यह इत्तान्त राजा माहब-को निवेदन कर देना ॥३१३॥ बाद दूमरे दिन यथायोग्य समय पर शिष्यों युक्त गुरुमहाराजने जाकर अनेक प्रकारकी सुयुक्तियोंसे राजाको उपदेश दिया ॥ २१४ ॥ नृपने भी विचारा-ऐसा योग मुझे कब मिलेगा १ वास्ते एक पहर पर्यन्त अनेकानेक प्रश्लोत्तरोंके साथ गुरुसे धर्म संबंधी उत्तम चर्चा की ॥२१५॥ उस गोष्ठीमें वसन्त ऋतु के समान भूपके दिलमें अतीव हर्प पैदा हुआ और वह गुणानुरागसे वार वार गुरुकी स्तुति करने लगा कि—

यथा श्रुतस्तथा दृष्टो, भवान् पूज्य ! गुणोद्घे ! ।
मद्योग्या दीयतामाज्ञा, श्रूयतां गुरुणोदितः ॥३१०॥
भो राजन् ! जैनसाधुभ्यो, यात्रिकेभ्यस्त्वया करः ।
निर्यन्थत्वाच न ग्राह्यः, श्रुत्वौमित्यवकादरम् ॥३१८॥
ईदृशा गुरवस्तिन्त, कलावस्मिन् सुदुर्लभाः ।
वभूवाऽऽदर्शस्पोऽयं, लोकानां भाग्ययोगतः॥३१९॥

#### २८ कोरण्टके प्रतिष्ठाञ्जनशलाके---

आहोरेऽभ्चतुर्मास्ये, धर्मोचोतस्त्वनेकधा । सूरिणाऽऽचोपधानं च, संघैः कारितमुद्धवैः ॥३२०॥ कोरंटस्थो वहुद्रव्यैः. संघक्षके जिनौकसम् । मेरुवद् भात्यपूर्व हि. भूस्त्रीशीर्षशिग्वोपमम् ॥३२१॥

गुणसागर! पूज्य! आपश्रीको जैसे सुनते थे वैसे ही देखे, अब मेरे चोग्य कोई आज्ञा देवें। तब गुरुजी बीले

सुनिये ॥ ३१६ ॥ ॥ ३१७ ॥ आपको जनगापु गातियोंका कर नहीं लेना चाहिये, कारण वे निर्मन्थ-याने कपया पैसा के त्यागी होते हैं, ऐसा सुनकर राजाने 'हाँ' कहकर गुरुके वचनका आदर किया ॥ ३१८ ॥ महानुभावो । इम कलियुगमें इस प्रकारके गुरु मिलना अति दुर्लभ हैं, ने तो लोगों के भारययोगसे ही एक आदर्श रूप हो गए ॥३१९॥

सं० १९५८ आहोरके चौमामामें अनेक तग्हसे धर्मका उद्योत हुआ। फिर संघने उन्मवके साथ आपश्रीसे पहिला उपधान भी कराया॥ ३२०॥ कोग्टाके संघने बहुत धन लगाकर एक जिनमंदिग बनवाया वह ऊंचाईमें मेरुके ममान, पृथ्वी रूप स्त्री के मम्तककी वेणी समान, अद्वितीय ही शोभा देरहा है॥ ३२१॥

नैन्द्वाणनवैकाव्दे, माथवे पूर्णिमातिथौ । प्रतिष्ठामादिनाथस्य, चकेऽमौ विधिनोत्सवैः ॥३२२॥ कैंद्रेनन्दैकवर्षेऽत्र, उपेष्ठगुभ्राष्ट्रमीतिथौ । ऋषभः संभवः गान्ति-र्निर्गताः खननाद्भुवः ।३२३। कायोत्सर्गेण राजेते, द्वौ विम्यौ पार्श्ववर्तिनौ । एतयोरासने छेखः, प्रतिष्ठासूचकोऽस्त्यसौ ॥ ३२४॥ विक्रमाव्दे गुँणाव्धीरो, वैगाखे मासि सृत्तमे । शुभ्रपक्षद्वितीयायां, गुरुवारे च मञ्जुले ॥ ३२४॥

#### तथैवोक्तं च विवेकविलासे-

" नम्बाङ्गुलीयाहुनासा-ऽङ्घीणां भङ्गेष्वनुक्रमात्। शत्रुभिर्देशभङ्गश्च, वन्धकुलधनक्षयः ॥ ३३१॥

वड़गच्छमें अजितदेवसुरिजी के शिष्य विजयमिंह-स्रिजीने इनकी प्रतिष्ठा की ॥ ३२७ ॥ और गाँवके वाहर जीर्ण जिनमंदिरमें महात्रीरस्वामीकी मूर्ति अंगोपांगांसे विकल होनेसे गुरुमहाराजने बाखप्रमाणसे उनको अन्य योग्य म्थान पर स्थापन कर उनके स्थानमें इसी पूर्णिमाके दिन तीर्थः ष्टद्धिके लिये नवीन वर्धमान जिन-विम्वकी अञ्जनशलाका सह प्रतिष्ठा की और उसके बाद प्राचीन मूर्तिका भी सुधारा करवाकर उसी मंदिरमें विराजमान की गड़े ॥ ३२८॥ ३२९॥ लेकिन इस शुभकार्यसे कतिएय धमें देशी दुर्जन लोक गुरुकी निन्दा करते हैं वे बास्त्रोंके तत्त्वको नहीं जानते। अतः वे केवल नरपिशाच व घूघूके तुल्य दिखलाः पड़ते हैं ॥ ३३०॥ देखों ' विवेकविलाम ' क्या बोलता है—नख, अङ्गली, बाहु, नासिका और चरण, इनका भंग होने पर क्रमसे ये फल होते हैं- जनुओंसे देशका भंग, वन्धनमे पड़ना, इल और धनका नाश होता है ॥ ३३१ ॥

धातुलेपादिजं विम्वं, व्यङ्गं संस्कारमर्हित । .काष्टपापाणनिष्पन्नं, संस्काराई पुनर्निहि ॥ ३३२॥

# २९-ज्ञान-जिनप्रतिष्ठा, पंन्यासपदार्पणं च-

जालंघरे च सुश्रद्धा-ऽऽरोषिता मोदिसम्मतिः।
तदन्तेऽगान्सुदाऽऽहोरं,श्रीसंघामञ्जणाद् गुणी।३३३।
प्रस्तरज्ञानकोषस्य, चाऽस्योचैः शान्तिसद्मनः।
प्रतिष्ठामकरोत्पूज्यः, शास्त्रोक्तविधिनोत्सवैः।३३४।
कोशेऽस्मिन्नागमीयानि, चाऽन्यानि विविधानि वै।
नव्यानव्यानि वर्तन्ते, गौरव्यास्वनुकम्पया॥३३६॥

धातु, लेप, आदिसे बनाया गया जिन-विम्य विक-लांग हो तो ज़रूर संस्कारके योग्य है। किन्तु काष्ठ एवं पापाणसे उत्पन्न जिन-विम्य तो संस्कारके योग्य ही नहीं है॥ ३३२॥

सं० १९५९ जालोरके चौमासेमें श्रीसंघमें उत्तम श्रीदे-चगुरुधर्मकी श्रद्धा और मोदियोंके परस्परका क्षेत्र मिटा कर स्तम्पकी जड़ रोपी गई। बाद संघके अत्याग्रहसे सद्गुणी गुरुमहाराज सहर्ष आहोर पधारे॥ ३३३॥ यहा श्वेत पत्थ-रके ज्ञानागारकी और इसके ऊपर घूमटदार जिन—मंदिरमें धातुमय शान्तिनाथ आदि तीन विम्बोंकी शास्त्रविधिसे सोत्सव प्रतिष्ठा की॥ ३३४॥ इस ज्ञानभण्डागारमें ४५

#### तथैवोक्तं च विवेकविलासे-

" नखाङ्कुलीबाहुनासा-ऽङ्घीणां भङ्गेष्वनुक्रमात्। शत्रुभिर्देशभङ्गश्च, वन्धकुलधनक्षयः ॥ ३३१॥

वड़गच्छमें अजितदेवसूरिजी के शिष्य विजयसिंह-सुरिजीने इनकी प्रतिष्ठा की ॥ ३२७ ॥ और गॉवके वाहर जीर्ण जिनमंदिरमें महात्रीरस्वामीकी मूर्ति अंगोपांगोंसे विकल होनेसे गुरुमहाराजने शास्त्रप्रमाणसे उनको अन्य योग्य स्थान पर स्थापन कर उनके स्थानमें इसी पूर्णिमाके दिन तीर्थः वृद्धिके लिये नवीन वर्धमान जिन-विम्वकी अञ्जनशलाका मह प्रतिष्ठा की और उसके वाद प्राचीन मूर्तिका भी सुधारा करवाकर उसी मंदिरमें विराजमान की गई ॥ ३२८॥ ३२९॥ लेकिन इस ग्रुभकार्यसे कतिपय धर्मद्वेपी दुर्जन लोक गुरुकी निन्दा करते हैं वे शास्त्रोंके तत्त्रको नहीं जानते । अतः वे केवल नरपिशाच व घृघृके तुल्य दिखलाई पड़ते हैं ॥ ३३० ॥ देखों 'विवेकविलास' क्या बोल्यु 🗽 🕠 अहर्लु बाहु, नामिका और चरण, उनका 🖡 ें से देशका मं फल होने हैं. है ॥ ३३ और घनव

व्यक्ष

## तथैवोक्तं च विवेकविलासे-

" नखाङ्गुलीवाहुनामा-ऽङ्घीणां भङ्गेष्वनुक्रमात्। शत्रुभिदेशभङ्गश्च, वन्धकुलधनक्षयः ॥ ३३१॥

वड़गच्छमें अजिनदेवस्रिजी के शिष्य विजयमिंहस्रिजीने इनकी प्रतिष्ठा की ॥ ३२७ ॥ और गॉवके वाहर
जीर्ण जिनमंदिरमें महार्गारस्वामीकी मृर्ति अंगोपांगोंसे विकल
होनेसे गुरुमहागजने शास्त्रप्रमाणसे उनको अन्य योग्य म्थान
पर स्थापन कर उनके म्थानमें उसी पूर्णिमाके दिन तीथेबुद्धिके लिये नवीन वर्धमान जिन-विम्वकी अज्जनशलाका
सह प्रतिष्ठा की और उसके बाद प्राचीन मृतिका भी सुधारा
करवाकर उसी मंदिरमे विराजमान की गड़े॥ ३२८॥ ३२९॥
इस शुभकार्यसे कतिपय धमडेपी दुर्जन लोक गुरुकी

करते हैं वे शास्त्रोंके तत्त्रकी करियाच व घृत्रके तुल्य हि नरियाच व घृत्रके तुल्य हि कि विवेकविलाम क्या है बाह्र, नासिका और चरण, उन्हें कि फल होते है— शत्रुओंसे देशकार्कि के और धनका नाश होता है।।

धातुलेपादिजं विम्वं, ब्य काष्टपापाणनिष्पन्नं, सं

## २९-ज्ञान-जिनप्रतिष्ठा, पंन्यासपदार्पणं च-

जालंधरे च सुश्रद्धा-ऽऽरोपिता मोदिसम्मितः। तदन्तेऽगान्सुदाऽऽहोरं श्रीसंघामञ्ज्ञणाद् गुणी।३३३। प्रस्तरज्ञानकोषस्य, चाऽस्योचैः ज्ञान्तिसद्धनः। प्रतिष्टामकरोत्पूज्यः, ज्ञास्त्रोक्तविधिनोत्सवैः।३३४। कोशेऽस्मिन्नागमीयानि, चाऽन्यानि विविधानि वै। नच्यानच्यानि वर्तन्ते, गौरच्यास्वनुकम्पया॥३३५॥

धातु, लेप, आदिसे बनाया गया जिन-विम्ब विक-लांग हो तो ज़रूर संस्कारके योग्य हैं। किन्तु काष्ट एवं पापाणसे उत्पन्न जिन-विम्ब तो संस्कारके योग्य ही नहीं हैं॥ ३३२॥

सं० १९५९ जालोरके चौमासेमे श्रीसंघमें उत्तम श्रीदे-चगुरुधमेकी श्रद्रा और मोदियोंके परस्परका होता मिटा कर सुसम्पकी जढ़ रोपी गई। बाद संघके अत्याग्रहमें नट्गुणी गुरुमहाराज महर्ष आहोर पधारे॥ ३३३॥ यहा खेन पन्य-रके जानागारकी और इनके ऊपर घूमटदार जिन—मंदिग्में धातुमय शान्तिनाथ आदि तीन विम्नोंकी शास्त्रिधिमें सोत्मय शतिष्ठा की॥ ३३४॥ इन जानमण्डागारमे ४५ आगम उनकी पंचाङ्गी और अनेक प्रकारके नये जूने ग्रन्थ गुरुमहाराजकी सुकृषासे संगृहीत हैं ॥ ३३५ ॥

विहृत्याथ गुडाग्रामे, धर्मनाथिजनेश्वरम्। माघेऽमी गुभ्रपश्रम्या-मस्थापयत्तमुद्धवैः॥३३६॥

ततोऽगाच्छिवगञ्जे च, गुरुनिर्देशगामिनः। सहिष्णोः शिष्यभक्तस्य, मोहनविजयस्य वै।३३७।

हृष्टस्वान्तेन पंन्याम-परं प्राऽवानसृशिक्षया। वालीपुर्या समेन्याऽमौ, निथिशिष्यैः समन्विनः३३८

दीक्षां दत्त्वाऽत्र त्रीप्रष्टाद्वान , ह्यप्रधर्ममहोत्मकैः । मत्तीर्थानां च यात्राये, विजहार ततो गुरुः ॥ ३३९॥

३०-धुलेवादिनीर्थयात्रा, सूर्यपुरं चर्चायां विजयश्च-

तीर्थधृष्ठेव-सिद्धाद्रि-भोयणीत्यादिकां गुरुः। सद्यात्रां विधिना कुर्व-न्नाऽऽगात्स्रतपत्तने ॥३४०॥

बाद विहार कर गुडा गाँव पधारे. यहाँ 'अचलाजी' के मंदिरमें माघ सुदि ५ के रोज महोन्मवके माथ श्रीधर्मनाथ आदि जिनेश्वरोकी म्थापना की । ३३६ ।। वहाँसे शहर शिवगंज पधार कर खुश दिलसे अनेक सुशिक्षाओं के साथ गुरुआज्ञामें चलनेवाले महनशील भक्त शिष्य मुनि श्री मोहनविजयजी को पंन्यास का पद प्रदान किया और १५

शिष्यों सहित ' बाली ' पधारे और आठ दिनके महोत्सव सहित तीन श्रावकोंको दीक्षा देकर वहाँसे उत्तम तीथोंकी यात्राके लिये गुरुदेवने विहार किया श्रीकेमरियाजी, 'सिद्धा-चलजी ' और भोयणीजी आदि अनेक तीथोंकी विधिसे उत्तम यात्रा करते हुए शहर 'स्रत' पधारे ॥३३७–३४०॥

आडम्बरैः समं संघैः, गुरोश्च प्राविश्वत्पुरम्।
आदिमेऽत्र बहुश्राद्धाः, पड्द्रव्यादिविचक्षणाः ३४१।
गुरुमेनं महाराजं, ज्ञात्वा विद्वांससुत्तमम्।
कर्मशान् कर्मशान् प्रश्नान्, पप्रच्छविविधान् वरान्
तदुत्तराण्यपूर्वाणि, गुर्वास्येन दराणि वै।
जहपुस्ते निश्नम्येव, तुतुपुस्तं पुनः पुनः ॥ ३४३॥
चतुर्मासीस्थितौ धर्में-प्याल्ज-निन्दकदुर्जनः।
कियदज्ञानिभिः श्राह्न-धर्ममर्मानभिज्ञकः॥ ३४४॥

यहोपर श्रीसंघने अतीय ध्मधामके नाथ गुरुका नगर प्रवेश कराया । यहोंके बहुतसे शावक पर्ट्रच्यादिक पदाधोंके अत्यंत द्याता है ॥ ३४१ ॥ अतः इन आचार्य-वर्यको प्रकाण्ड विद्वान् जानकर, विविधप्रकारके शासीय गृद एवं कठिनसे भी कठिन अन्छे २ प्रश्न प्छु ॥ ३४२ ॥ युन्ति पूर्वक उनके उत्तरोको सुनकर श्रावकवर्ग अपने २ मनमें अति हर्ष य संतोषको प्राप्त हुए ॥ ३४३ ॥ चातुर्मावदी स्थिरतामें कितनेक धर्मके ईर्ष्याल, निन्दक, दुर्जन, एवं अज्ञ, धर्मके मर्मसे अनिमञ्ज,

उपसर्गे कृतेऽप्यस्य, हानिः कापि तु नाऽजनि । त एवान्ते नतास्सर्वे, नेमुरेनं लसद्गुणम् ॥ ३४५ ॥ विवादे च जयं प्राप, सत्यधर्मप्रभावतः । यत्र यत्र गुरुश्चाऽगा-त्तत्र तत्र यज्ञोऽजनि ॥ ३४३ ॥

नंगरश्रेष्टिनो गेहे, गुर्जरीयप्रस्रवितः गुरुरेप चतुर्मासीं, पर्यवीवृतदादरात् ॥३४७॥

श्रीकदायहदुर्यह-जान्तिमन्नात्तु सर्ज्ञनैः। विदोपोदन्त उन्नयः,श्रीराजेन्द्रारुणोदयात्॥ ३४८॥

श्रीकृकमीपुरेऽनेन, स्रिवयंण चारुणा । प्राकृतं ठाव्दजाम्त्रं च, छन्दोवढं विनिर्मितम्॥३४९॥

शावकोंने उपसम किये तो भी गुरुको तो किसी प्रकारकी हानि नहीं पहुंची, अन्त में वे सभी सनम्र चमन्कारी गुणवाले गुरुको नमने हुए॥३४५॥ जहाँ जहाँ आपका गुभ गमन हुआ वहाँ वहाँ गास्तीय वाद विवादमें आपको जय और बहुत यश ही प्राप्त हुआ ॥३४६॥ किर गुरुमहाराजने गुजरात देशकी प्रयाक अनुसार अन्यादरसे नगर सेठके घर पर चौमासा पलटाया॥३४७॥ यहाँ का विशेष गुजानत सजन पुरुषोंको 'श्रीकदाग्रहदुर्गहनोङा।न्तिमंत्र ' और 'श्रीराजेन्द्र-

सूर्योदय ' इन दो पुस्तकोंके द्वारा जानना चाहिये ॥३४८॥ बाद सं० १९६१ क्कसीके चातुर्मासमें आचार्यवर्यने छन्दो-मय ' प्राकृतव्याकृति ' नामक प्रन्थ बनाया ॥ ३४९॥

## ३१--श्रीउद्यसिंहभूपस्य गुरौ भक्तिः---

श्रीझाबुवानरेशेनो-दयसिंहेन सत्तराः।
अत्र विज्ञप्तिपत्रेण. प्रेपिता गुरुसिन्धौ ॥३५०॥
भवतो वहुकालान्मे, दर्शनेच्छा प्रवर्तते।
करुणादानविद्ग्वों, दर्शनं देयमाशु वै ॥३५१॥
चतुर्मासीसमाप्त्यन्ते, तिथिशिष्यैः समन्वितः।
झाबुवापत्तने चागाद्. विद्य धर्मवृद्ध्ये ॥३५२॥
क्रवीणैरुत्सवैर्भूप-संघैः स प्राविशत्पुरम्।
तद्धर्भदेशनां श्रुत्वा. भूपसंघावद्दष्यताम् ॥३५३॥
च्याख्यानेऽनेकशो राजा, धर्म श्रोतुमयादसौ।
अन्यस्मिन्समयेऽज्ञीप्सत्. धर्मकर्माणि हर्पतः॥३५४

एक समय झाबुवाके नरेश श्रीउदयसिंहजीने अपनी ओरसे विज्ञप्ति पत्र सहित प्रधान पुरुषोंको गुरुके पास भेजे ॥ ३५० ॥ उसमें यह लिखा था कि—मुझे बहुत सम-यसे आपके दर्शनकी पूर्ण इच्छा लग गई। है चास्ते दया-शील! आपश्रीको शीघ एक वक्त दर्शन देना चाहिये॥३५१॥ चौमासा समाप्त होने वाद १५ शिष्यों युक्त आपश्री धर्म द्रिक्षे लिये विहार कर झानुआ नगर पधारे ॥३५२॥ यहाँ राजा और संघकी ओरसे किये गए उत्सवोंके साथ गुरूका नगर प्रवेश कराया और उनकी धर्मदेशनाको सुनकर भूप व संघ अति ही खुश हुए ॥३५३॥ राजा धर्म श्रवणके लिये व्याख्यानमें अनेक वार आए। व्याख्यानके अतिरिक्त दूसरे मौके पर भी सहर्ष धर्मके प्रश्न पूछते थे ॥ ३५४॥ कियन: रापथान ले भे. गुरूशासपदेशातः।

दूसर माक पर मा सहप वनक प्रश्न पूछत या। रचडा।
कियतः जापथान् लेभे, गुरूणामुपदेजतः।
वहां च देवतास्थाने, पज्जहिंसां न्यवारयत्॥ ३५६॥
गुरोरम्य स्वराज्ये च, बहुमानमकारयत्।
भक्तया चैतत्प्रतिच्छायां, पूजापाठे दधात्यसाँ॥३५६॥
पुरापि गुरूभक्तोऽयं, धर्मयुद्ध्या चपस्मुधीः।
अत्राज्जनप्रतिष्ठायां, ददौ मर्वसहायताम्॥ ३५७॥
तम्याचापि मुवाक्निविद्धं, स्मरत्येष गुरोधिया।
प्राणिनां किल कालेऽस्मिन, दुर्लभो गुरुरीह्जाः॥३५८॥

३२-चहुपु पुरयामेषु साञ्जनप्रतिष्टाविधानम्-

पारिष्व-च्छोटमछेन, कारिते बृपभालये । प्रतिष्ठाऽकारि चेतेन, जावरापत्तने वरे ॥ ३५९॥

गुरुके उपदेशमें राजाने कडएक नियम भी लिये और बहुतसे देवी देवताओं के स्थानों पर पशुओंके वधको निया-



राणापुरेऽथ संवेन, कारित जिनमन्दिरे । योऽस्थापयन भर्मेञं, सहाजनप्रतिष्ठया ॥ ३६४॥

१९५० की गालमें 'तालनपुर' तीर्थमें श्रीगोड़ीपार्श्वनाथ-जीकी प्रतिष्ठा आपने कराई। १९६१ गाँव ' वाग ' में हर्षभर पूज्यवर्थने श्रीविमलनाथजीकी माझनजलाका प्रतिष्ठा कराई॥३६०॥३६१॥ बाद जहर ' राजगढ़में ' खजाननी ' जुन्नीलालजी ' के बनवाये हुए ' अष्टापद्जी ' के नामसे प्रतिद्व जिनमंदिरमें मानन्द महोन्यवके माथ अञ्चनजलाका सह २४ जिनेश्यगेंकी म्थापना की। इस उत्सवमें सहर्ष धारानरेज, आवुवानरेज, सरदापुर छावनीके एजण्ड, मीं आए थे॥३६२॥३६३॥ और राणापुरमें श्रीसंवकी औरसे निर्मापित जिन-मंदिरमें माजनजलाका श्रीधर्मनाथ-जीकी प्रतिष्ठा कराई॥३६४॥

जावरापत्तनेऽप्येत्य, लक्ष्मीचन्द्रजिनालये।
जीतलेशप्रतिष्ठां सो-ऽकरोन्निर्मलचेतसा ॥ ३६५॥
ग्रामे रङ्गपुराख्ये च, झाबुवाराज्यवर्तिनि।
गुरुणा च महानन्दै-र्दशाई-रींगनोदयोः ॥ ३६६॥
सरस्यां खाचरोदे च, मडावदा-कडोदयोः।
श्रीटांडा-झाबुवा-रंभा-पुरकाणोदरेष्वपि॥ ३६९॥
पुरग्रामेष्यनेकेषु, तेनैवं कारिता मुदा।
सोद्धवैश्च महानन्दैः, प्रतिष्ठाः साञ्जना वराः॥३६८॥



सीतामऊपुरस्थेनै-केनेभ्येन सहाऽकरोत्। ततो वृत्तान्तवुद्धेऽपि, समये वरराजकौ ॥ ३७३॥

जन्यैः सार्घ समायानौ, मज्जीभूय मुदा च तौ। परिणेतुं विवादोऽभू-दहमेवेनि जल्पतोः ॥३७४॥

श्रीसंघके अत्याग्रहसे १९६२ का चातुर्माम गुरुमहाराजने खाचरोद किया। बाचकबृन्द ! इस चातुर्माममें गाँव चीरोला निवासी जातिच्युत श्रावक लोक गुरुमहाराजको व्याख्यानमें इस तरह अर्ज करने लगे कि-महाराज ! हम लोक महादुःम म्पा मगुद्रम पंड हुए है। ३६९-३७०॥ आज उम बातकी वहा रस्य पीतसये अतः हम दीनोका आप उद्घार करावे। उसा रक्त गुरुतीक पळन पर व भी अपनी क्लबीती कयाकी भर रण । ३७१ ॥ पाइठ फिला धनाइय सठने अपनी रदकाका दनक (४५) स्तलामम मार्ग की । इधर पर रम स्महा सीत ना सीतामक्रीनवासी एक सठक साथ मगपन हा जान (नवप हर ही। बाद यह हुल जुनान जनत नमत ना । । । । क माफ पर च दानी पर विपाहकी हुर तथ रा कर तान उकर आग । अब म ही परण्या एमा परम्परम बालत हम उन दानाम व्याहनक लिय बाद-विवाद रान ४गा । ३७४

करपामका समुद्रात द्वी वर्ग समुप्रियती। तदीक्षितुमनक च कोतुकायिन आयगुः ॥ ३७५॥ अथान्ते पञ्चलोकास्तु, सत्यनीतिविदांवराः । इत्थं न्यायं प्रचकुस्ते, प्रमाणं मात्रिकं वचः ॥३७६॥ यतः पुत्री तु मातुश्चै-वाधिकारे प्रवर्तिनी । तथा जास्त्रेषु पुत्र्यास्तु, मात्रङ्गानि विद्येपतः ॥३७॥ इति नीत्यात्र यः सीता-मजस्थो वरराजकः । कन्यापतिस्तु विद्येयः, सज्जनैः सत्यसाक्षिभिः॥३७८॥ सीतामउनिवास्येव, परिणिन्ये हि तां वरः । रत्नपुर्यास्तु मालिन्यं, ज्यवहारे नदाऽजनि ॥३७९॥

एक कन्याकी व्याहनेके लिये दो वर उपस्थित हुए हैं, इस वृत्तान्तको देखने वास्ते आसपासके अनेक कौतुकार्यी लोक आए ॥ २७५ ॥ तदनन्तर सचे न्यापके जानकार निष्पक्षपाती पंच लोकोंने इस प्रकार का न्याय किया कि माता संबन्धी सगयनका वचन प्रमाण है ॥२७६॥ क्योंकि—लड़की माताके ही अधिकारमें वर्षने वाली होती हैं। शाकों में भी लिखा है कि—पुत्री के अरीगमें ज्यादेनर माताके ही अग होते हैं।।२७७॥ इस न्यायसे सीतामऊका वर कन्या का पति हो नकता है ऐसी सत्य यातकी साक्षी सज्जन लोकोंको जानना चाहिये ॥ २७८॥ इस कारण सीतामऊ निदासी यरने ही उस कन्याको व्याही । उस वक्त रतहाम वालोंके व्यवहारमें जहर मलीनता पहुँची ॥ २७९॥



एकदम निःस्वार्थ भावदया पैदा हुई। में ज्यों बने त्यों हरिकसी उपायसे इनका उपकार करूं तो अच्छा ॥ ३८३ ॥ नीतिमें भी कहा है—स्रज कमलोंके समृहको विकस्वर करता है, चन्द्रमा क्रमुदके गणको प्रफुल्लित करता है. और किसीसे प्रार्थना नहीं किया गया मेघ भी समय २ पर जल वरसाता है. एवं उत्तम पुरुप भी दूसरोंके शुभ करनेमें अतिशय उद्यम वाले होते हैं ॥ ३८४ ॥

३४-गुरूपदेशतदुद्धारो, नवकारोपधानं च-

तथाऽन्येऽपि यहुश्राद्धाः, करुणारसकर्षिताः । तादृशीं प्रार्थनां चक्रु-रेतेषां जातिमेलने ॥ ३८५॥

यनो धर्मशास्त्रेऽप्येवं जीवानासुपदेशः—

"सत्त्वेषु मैत्री गुणिषु प्रमोदं,

क्षिष्टेषु जीवेषु कृपापरत्वम्

मध्यस्थभावं विपरीतवृत्तौ,

सदा ममात्मा विदधातु देव! ॥ ३८६॥

परहितचिन्ता मैत्री. परदुः विनवारिणी तथा करुणा। परसु वतुष्टिर्मुदिना, परदोषोपेक्षणसुपेक्षा "॥३८७॥

तथा करुणा रूप रमसे खींचे हुए बहुतसे दूसरे श्राव-कोने भी इनको न्यातिमे मिलानेके लिये उसी प्रकार गुरु-महाराजसे अर्ज की ॥ ३८५ ॥ क्योंकि धर्मशास्त्रमे भी जीवोंको इस प्रकार उपदेश दिया है-सब जीवोंक ऊपर मित्र भाव, गुणी जनों पर अति हुपे, दुःखी जीवों पर दयाका ् पम, और विपरीत आचरण होने पर ममभाव रखना, हे जिनेश्वर देव ! मेरी आत्मा इन चारों भावनाओंको सदा धारण करो ॥३८६॥ दूसरोंकी हित चाहना उसे मैत्री, अन्यों के दुःखों को हटाना उसे करुणा, पराये सुखोंको देखका आत्मा मन्तुष्ट हो उसे मुदिता (प्रमोद्), और अन्योंके दोपों को देखकर समभाव रखना उसको उपेक्षा कहते है ॥३८०॥ दंद संघं तदैवोप-देशं सर्वमनागमम् । सपादैकदयावड़ि-नेतव्या दण्डनं दिना ॥ ३८८॥ प्रदर्शिनो महालाभ-श्रेतपा जातिमेलने। गुर्वादेयगिरा जीघं, नेऽष्यद्वीचक्रगदरान् ॥ ३८९ । गुरुवाक्यानुसारेण, प्रतिवामप्रादरम् । मंघाक्षराणि चाऽऽनीया-ऽडीह्ञान गुरवे मुदा।३९०। गुर्वादेशात्तनः सर्व-सयसम्भतिभि सह। नहर्मः सर्वसंघेभ्यो, दापिना शर्करा बरा । ३९१॥

उस समय गुरुन सबके मनमें जच जावे ऐसा संबकी उपटेश दिया। सवा विश्वाकी टया पालने वाले श्रीसंबकी

पञ्चलोकेषु वार्ताऽसृत् , कोऽयेतान् पर्वमाद्ययेत । कावडियाकुलोत्पको , नन्दरासम्तदाऽवदत् ॥३९२॥

सबसे पहले इन सबको में जिमाऊंगा, म्णोत कर्ने प्रसिद्ध चुन्नीलालजी भी इसी प्रकार बोले, इन दो जनीने अपने यर पर उन्हें जिमाए ॥ ३९३ ॥ उनके बाद संबने भी उन लोकोंके नाथ जातीय संबन्धी नादी आदि कुल व्यवहार ग्रुरु कर दिया । बाद उन लोगोंने भी सभी गाँबोंके संघको चुलाकर देवगुरुओंकी भक्ति पूर्वक आठ दिन महोन्तर बोंके साथ संबके लिये आने जाने आदिका कुल खर्चा देकर अनेक प्रकारके भोजन आदिकोंने आठ दिन तक अतीव भक्ति जी । फिर अन्तमें श्रीफलादिक ग्रुम बस्तुओंसे सन्कार कर श्रीसंघको विदा किया ॥ ३९४-३९६ ॥ इन प्रकारके कठिन काये करने वाले वे गुरू कौन हैं ? ऐसा महान् आवर्ष मानकर यहाँ अनेक ठाकुर आदि बड़े बड़े लोक ॥ ३९७ ॥

निकर यहा अनक ठाउँ आह पड़ पड़ एत । ११० नव्गुरोर्दर्शनार्थं च. हृष्टाः सन्तः समाययुः । दर्श दर्श दर्श ग्रुभाचार्यं, गृहीत्वा नियमान् गताः ॥३९८॥ इत्यंकारेण ते सर्वं, जातिगङ्गासुपाविताः । सेनिरे गुरुवर्यस्य, यावज्ञीवोपकारिताम् ॥३९९॥ सुकायंणाऽसुना लोके, तेन लेभे मह्च्याः । प्र००॥ प्रागपि ग्रह्णे जाता-वेतेषां साधुपुङ्गवाः ॥ ४००॥ नथा आद्यास्त्वनेकेऽपि, प्रायतन्त यथामित । नैवाऽल्ड्य परं तेषां, सौभाग्यमिष कञ्चन ॥ ४०९॥ नैवाऽल्ड्य परं तेषां, सौभाग्यमिष कञ्चन ॥ ४०९॥



३५--प्रश्नोत्तराणि, मक्षीतीर्थ--संघनिर्गमश्र-पाजोऽत्र गुरुमपाक्षीन, महेता-पनालालकः। परीपहोदयः कः स्या-दुदये कस्य कर्मणः ॥ ४०४॥ दर्शनमोहनीयेन, दर्शनम्य परीपहः। ज्ञानावरणतः स्यातां, प्रज्ञाऽज्ञाने परीपहाँ ॥ ४०५॥ विव्यक्तमांद्येऽलाभ-क्षेत्रं चारित्रमाहकात् । आक्रोबाङस्तिमन्कार-ललनाइन्दलयाचनाः॥४०६॥ नैपेधिकी च सप्तेने, वेटनीयास्वमी मनाः। चर्याशस्यातृणस्पर्श-श्रुतपिपामावधाऽऽमयाः॥४०७ शीनोप्णमलदंशास्त्, मद्राः श्राद्ध ! परीपहाः । चिवार्थिभिः सुनिर्ग्रन्यैः, मोडच्याः कर्केका मुटा॥

फिर खाचरोटके चौमासमें सुविचक्षण प्रजाचक्ष श्रावक-वर्ष महेता-पन्नालालजीक गुरूसे पूछे हुए प्रश्नोत्तर लिखते हैं-किस कर्मका उदय होने पर कौन परीपह उदय होता है ? ॥ ४०४ ॥ दर्शनमोहनीय कर्मके उदयसे दर्शन-सम्पत्तव-का १ परीपह उदय होता है । जानावरणी कर्मके उदय आने पर ज्ञान २ और अज्ञान ३ ये दो परीपह होते हैं ॥ ४०५ ॥ अन्तराय कर्मके जोरसे यथेष्ट लाभ ४ नहीं होता, एवं चारित्रमोहनीके उदयसे आक्रोश ५ अरति ६ सत्कार ७ स्त्री ८ अचेल ९ याचना १० और नैपेधिकी ११ ये सात पिरसह होते है। वेदनीय कर्मके उदयसे चर्या १२ जय्या १३ तृणस्पर्श १४ क्षुधा १५ पिपासा १६ वध १७ रोग १८ शीत १९ उष्ण २० मल २१ और टंग [डांश] ये कठिन भयंकर २२ परीपह उदय आने पर मोक्षार्थी निर्शन्य साधुओंको महर्ष सहने चाहिये॥ ४०६-४०८॥

दया सपादविश्वा च, सुश्राद्धानां कथं भवेत् ?।
सृक्ष्मस्थ्ला हिधा जीवा, सृक्ष्मरक्षा भवेन्नहि ॥४०९॥ हिंसाऽऽरंभे न कल्पात्तु, सापराधे न चापरे। तेपां हिंसा च सापेक्षा, निरपेक्षा क्षचिन्नहि ॥४१०॥

सुगुरो ! श्रावकोंके सवा विश्वाकी दया कसे होती है ? उत्तर-सुश्रावक ! संमारमें पृथिवीकाय, अप्काय, तेजस्काय, वायुकाय, वनम्पितकाय, वे ५ स्थावर जीव और द्वीन्द्रिय, वीन्द्रिय, पवेन्द्रिय ये ४ त्रम जीव एवं ९ प्रकारके जीव है, इन्हें मविधा नहीं मारने वाले सुनिराजोंके ही इनकी संपूर्ण २० विश्वाकी दया पल मकती है । श्रावक लोग त्रस जीवोको नहीं मारने हैं, परन्तु घर हाट हवेली आदिकोंके आरम समारम करते कराते समय स्थावर जीवोका जरूर यत्न करे परन्तु त्रम-स्थावर जीवोंको मविधा दया नहीं पाल सकते, इन लिवे साधुओकी अपेक्षा गृहस्थोंके १० विश्वाकी द्या वॉकी रही । स्थूल जीवोंको संकल्पसे याने 'इस जीवको मार दं' ऐसी वृद्धिसे नहीं मारते हैं, लेकिन आरंभ समारंभ

करते कराते समय मरं तो उनकी यतना (छूट) है, इससे १ विश्वाकी दया वॉकी रही, उसमें भी निरपराधीको नहीं मारें और सापराधीके लिये यतना है, इससे ढाई विश्वा ही दया वॉकी रही। सापराधीको भी निरपेक्षा-विना प्रयोजनसे नहीं मारें याने सापेक्ष-प्रयोजनसे यतना है, इस कारण सवा विश्वाकी दया ही श्रावकोंके पालना संभव हो सकती है। ४०९॥ ४१०॥

आद्वानां स्वामिवात्सल्यं, क्रुतश्चोक्तं दयानिवे!। सुआद्ध! भगवलङ्गे, आद्धैः शंखादिभिः कृतम्।४११। साधर्मिक-तदृवात्मल्ययोमीहात्म्यं शास्त्रेऽप्युक्तम्

सवैं: सर्वे मिथ सर्व-संवन्धा लब्धपूर्विणः। साधिमकादिसंवन्ध-लब्धारस्तु मिताः कचित ।४१२। न कयं दीणुद्धरणं, न कयं साहिम्सआण वच्छलं। हियम्मि वीयराओ, नधारिओ हारिओ जम्मो।४१३।

भो दयानिधे गुरो ! श्रावकोंके माधर्मिकवात्सल्य कर नेका अधिकार कहाँ कहा है ? उत्तर-हे सुश्राद्ध ! पंचमाङ्ग-मगवती सत्रमें शंखजी आदि सुश्रावकोंने साधर्मिकवार्त्सल्य

१-तएण से सखे समणोवासए ते समणोवासए य एवं वयासी--तुञ्झेण देवाणुष्पिया । विउल असण पाण खाइमं साइम उवक्खडावेह, तएण अम्हे त विउल असणे पाणं खाइमं साइमं

किया है ॥ ४११ ॥ फिर साधिमकवात्सल्यका उत्तम प्रभाव अन्य शाखमें भी कहा है—सब जीवोंके परस्परमें माता पिता आदि सब प्रकारके संबन्ध पिहले अनेक बार मिलजुके हैं। लेकिन साधिमक, साधिमकवात्सल्य आदिके संबन्ध तो कहीं प्रमाणवन्ध ही मिलते हैं ॥ ४१२ ॥ जिसने दीन जनोंका उद्धार नहीं किया. साधिमकोंके लिये साधिमकवात्सल्य नहीं किया. और हृदयके अन्दर वीतराण मगवानको धारण नहीं किया तो उसने अपना नर जन्म निष्फल ही खोदिया ऐना समझे ॥ ४१३ ॥

अन्यदा विहरन्नागात्, खाचरोदपुरं गुरुः ।
गुरुवाण्यात्र जातानि, धर्मकार्याण्यनेकनः ॥ ४१४ ॥
श्रेष्ठिना तीर्थयात्राया-स्तदा श्रुत्वा महत्फलम् ।
मृणोन-चुन्निलालेन, संघो निर्यापितो मुदा ॥४१६॥
तिधिशिष्यैक्ष सोऽप्यासी-द्विज्ञप्त्या श्रेष्ठिनोऽस्य भोः!
स्थाने स्थाने ददङ्ख्या-नुषदेशं सुमञ्जलम् ॥४१६॥
भीत्यासौ विधिनाऽगच्छ-त्तन्सर्व हि सुभोजयन् ।
मगसीषार्श्वनाथस्य, यात्राऽऽनन्देन कारिता ॥३१९॥

<sup>&#</sup>x27; आसाएमाणा—र्पस्वारयन्तो वह च सजन्तः र्पुसण्टादेपेव ' ' विस्माएमाणा—विशेषेण स्वादयन्तोऽस्पमेव स्वलन्तः ' रार्ल्स-हेरिव 'परिभुंतिमाणा-मर्पमुपसुङ्गना शहयमण्यपरित्यलन्तः' पति-भाएमाणा—रहतः 'पश्चिययं पोसह परिल्यलग्या जिहारिग्म्सः ॥ भग्न १२ राष्ट्र १ वष्टा

हैंसैनपङ्निधिभूवर्षं, मधुकुष्ण सुदिक्तिथां॥ संघभित्रजिनाचीदां, बीयाय बहुरुं धनम्॥४१८॥ तीर्थयात्रां महानन्दंः, कृत्वैत्येभ्यः स्वपत्तनम्। संघभक्त्यादिकं चके, मेने स्वं फलवज्जनुः ॥४१९॥

एक समय गुरुजी विचरते हुए खावरोट नगर पधारे, वहाँ गुरूके उपदेशसे अनेक धर्मके कार्य हुए ॥ ४१४ ॥ उसमें मृणोत-चुन्नीलाल सेठने बड़ा भारी तीर्थयात्राका लाभ सुनकर अति हपसे मक्षी-तीर्थका संघ निकाला ॥ ४१५॥ वाचकगण ! इस संघमें सेठकी अजैसे १५ किप्यों युक्त गुरुमहाराज स्थान स्थान पर भव्यजीवोंको सुन्दर उपदेश देते हुए अतीव जोभने थे ॥ ४१६ ॥ यह संव जास्रोक्त-विधिसे यात्रामें चलता था, अतः प्रीतिके माथ उन मभीकी अपनी ओरसे अच्छी तरह भोजन जिमाते हुए क्रमसे आनन्ड पूर्वक सेठने श्रीमगमी-पार्श्वनाथजीकी यात्रा कराई ॥४१७॥ संवत १९६२ चैत्र वदि दशमीके रोज संघमिकतमें एवं जिनेश्वरकी पूजा आदि शुभ कृत्योंमें सेठने बहुत द्रव्य व्यय किया ॥ ४१८ ॥ इस प्रकार बड़े ही आनन्दसे तीर्थयात्रा कर और अपने नगर आकर सेठने साधिभक बात्सल्य आदि श्चभ कार्य किये, बाद गुरुऋपासे अपना जन्म सफल मानने लगा ॥ ४१९ ॥

## ३६--सर्वचातुर्मासास्तेषु धर्मवृद्धिश्च--

स्तुत्यानि धर्मकार्याणि, श्रीवडनगरेऽन्तिमम् ।
महानन्देन चाऽभ्वन्, संघो वन्दितुमाययौ ॥४२०॥
अधैकोनचत्वारिंश-चतुर्मासीषु जिह्नरे ।
कियोद्धृतौ च जातायां, सत्कार्याष्टाहिकादयः ॥४२१॥
व्यायन् वहूनि रूप्याणि, धर्मक्षेत्रेषु सप्तस्त ।
जानाश्चास्योपदेशेन, श्राद्धीश्राद्धाः सहस्रगः ॥४२२॥
मार्गानुगुण-सम्यक्त्व,-द्वादगवनधारिणः ।
अदयाऽसत्यचार्याणां, व्यवाय-धनित्वन्योः॥४२३॥
नियमा ग्राहितास्तेन, चाऽन्येषां नैशिकाणनम् ।
पालयन्ति सुयत्नैस्ते-ऽप्यचाविध सुभावतः॥४२॥
यनः-संसारेऽत्र यथा सद्धि-र्गृहीतानि वनानि चै।
तथैव पालनीयानि, कितिचारादिकं विना ॥ ४२५॥

उसके बाद सं० १९६३ का अन्तिम चौमाना शहर 'बड़नगर' मालवा में हुआ. इनमें आनन्द प्रेक प्रशंननीय अनेक धर्मके कार्य हुए और पर गाँवोके नंध भी गुरुको बाँदनेके लिये आए ॥ ४२० ॥ आपश्रीके कियोद्धार करनेके दाद ३९ उनचालीन चातुर्मास हुए । उन नभी चौमानाओं में अष्टाहिक महोत्नव आदि अनेक उत्तम कार्य हुए ॥ ४२१ ॥ धर्मके नात क्षेत्रोमें संघकी छोरने बहुन ही हपने व्यय किने गये और गुरुदेवके उपदेशसे हजारों श्रावक श्राविकाएँ हुई ॥ ४२२ ॥ उनमें कईएक श्रावक मार्गानुमारी, शुद्र सम्यक्त्वधारी और द्वाद्श-त्रतधारी भी हुए। िकतनेक जीवोंको हिंसा नहीं करना, झूँठ नहीं बोलना, चौरी नहीं करना, परस्रीकी संगति नहीं करना, धनका परिमाण करना और कईयोंको रात्रिमें भोजन नहीं करना, इत्यादिक गुरूजीने नियम ग्रहण कराये। मो वे आज पर्यन्त बड़े ही यत्नोंके माथ उत्तन भावने लिये हुए त्रत नियमादिकों को पालन कर रहे हैं। क्योंकि-इन संमारमें जैमे उत्तम पुरुषोंने शुद्र मनमे बन ग्रहण किने हें तो उन्हें वैमे ही अतिचारादिक दोष लगाये विना पालन। चाहिये॥ ४२३-४२५॥

अभृवन् यत्यवस्थायां, चतुर्मास्यः क्रमादिमाः। विकटे मेदपाटेऽस्मि-न्नाकोलाख्ये पुरे वरे ॥ ४२६॥ इन्द्रपुर्या सुदा चैव-सृज्ञयिन्यां दसोरके। उदयेऽपि पुरे वर्षे, नागौरे जैसले पुरे ॥ ४२७॥ पाल्यां योगपुरे ख्याते, श्रीकृष्णगडनामि। चित्तोरे सोजते शंसु-गडे विकमपत्तने ॥ ४२८॥

आपके यति अवस्थामें लिखित क्रमसे इक्कीम चातुर्मास हुए-संवत् १९०४ का चौमामा इस दुर्गम मेवाड़ देशस्थ नगर 'आकोला 'में हुआ, १९०५ का सहर्प इन्दौरमें, १९०६ उज्जैनमें, १९०७ मन्दसोरमें, १९०८ उदयपुरमें, १९०९ नागौरमें, १९१० जैसलमेरमें, १९११ पालीमें, १९१२ प्रसिद्ध शहर जोधपुरमें, १९१३ किसनगढ़में, १९१४ चितोड़-गढ़में, १९१५ सोजतमें, १९१६ शंभुगढमें, १९१७ वीका-नेरमें ॥ ४२६-४२८ ॥

सादर्घा च भिलाडाख्ये, रत्नपुर्यजमेरयोः। जालोरे च वरे घाणे-रावे श्रीजावरापुरे ॥ ४२९॥ तथैवं साध्ववस्थायां, ग्वाचरोदपुरे वरे। रत्नपुर्या च कूकस्यां, मज्जो राजगढे पुरे ॥ ४३०॥ रतपुर्जावराऽऽहोर-जालोर-राजदुर्गके। रतपुर्जाव श्रीमाले, शिवगंजे पुरे नतः ॥ ४३१॥ आलीराजपुरे कुक्ष्यां, श्रेष्टे राजगढे पुरे। श्राद्धायुतेऽमदावादे, धोराजीवरपत्तने ॥ ४३२॥ श्रीधानेरा-धिरापद्र-वीरमग्रामकेषु वै। सियाणाक्ये गुलाग्रासे, चाऽऽहोरे सर्पगुन्दरे ॥४३३॥

१९१८ नादरीमें, १९१९ भिलारामें, १९२० रनताममें, १९२१ अजमेरमें, १९२२ जालीरमें, १९२३ पाणेगदमें, १९२४ जायरामें गुआ। तैने ही नाधु अयस्यामें १९२५ खाचरीदमें, १९२६ रतलाममें, १९२७ वृजनीमें, १९२८ राजगहमें, १९२९ रतलाममें, १९२० जायरामें, १९३१—३२ आहीरमें, १९३२ जालीरमें, १९३६ राजगहमें, १९३०

निम्पाने डापो चागो, जाचगेरे सर्वातमे।
गणाते गणगंद गमो, पत्ति जावगण्ति ॥ ४३४॥
गत्त्रपणी तथा। जोते, जिवगते शिवाणके।
भारति पृग्जादार, गृगो इक्सीण्रे ॥ ४३६॥
गामोदे पृग्छेद्रे, श्रीवद्यमग्रीत्ममा।
गता जाताश्रतुमीम्पी, गृमादिक्षीद्रण्तो ॥ ४३६॥
घतुमीमीप्यनेना। गृ, गाउमी भग्नीकृताः।
जीवा धर्मीपदेशैश्च, भवजनमादिकीम्बः ॥ ४३॥

१९४९ निम्बादेड्सम १९५ म्यावरीदमें, १९५१-५२ प्रक्यात रमणीय राजगढ़में, १९५३ सुन्दर ज्ञान जानगमें, १९५४ रन्नपूरी-रतलाममें, १९५५ आहीरमें, १९५६ जिन्मं जोंमें, १९५७ मियाणामें, १९५८ आहीरमें, १९५९ गढ़ जालोरमें, १९६० स्रतमें, १९६१ क्रासीमें, १९६२ साबरोदमें और १९६३ अन्तिम चीमासा बड़नगरमें, इतने चौमासे सुरुराजके क्रियोद्धार करने बाद हुए। आपश्रीने धर्मोपदेश

द्वारा इन चातुर्मासोंमें संमारमें जन्म मरण आदिसे डरने-चाले सेंकड़ों जीवोंको उत्तम जैनधर्मके सन्मुख किये। ॥ ४३१-४३७॥

## ३७-गुरोर्धर्मकृत्यादिसदाचरणानि--

आसीत्स्यातिर्धरोरस्य, विद्वताऽखिलभारते।
नो विदिन्त भवन्तं के १, वर्याचार्यगुणोदिषम्॥४३८॥
साञ्जनाः सुप्रतिष्ठास्तु, पूर्णज्योतिपविद्या ।
सुहत्तं भवता दत्ते. कृता आनन्दतामदुः ॥ ४३९॥
संघीभृतमहस्त्रेषु, लोकेषु ताम्वनेकजः।
परं मस्तकपीटापि, नो कस्यापि मसुत्थिता॥ ४४०॥
स्थापना ज्ञानकोषाणां. तपस्योद्यापनान्यपि।
विग्नज्ञान्तिकरी प्जा, जीणांद्वारास्तु भृरिजः॥४४१॥
तीर्थसंघादिकार्याणि, ज्ञातीयंबज्ञमेलनम्।
गुरूणासुपदेज्ञेना-ऽभ्यज्ञत्तसत्त्रज्ञः ॥ ४४२॥
रत्थं सद्धमंकार्येषु, रूप्याणां कित्वक्षज्ञः।
श्रीसंघेन च सद्गुद्ध्या,पारितानि ज्ययानि व ॥४४३॥

फिर गुरुमहाराजकी विक्रचा नारे हिन्दुस्थान में पनिद्र भी। शेष्ठ आनार्यगुणोंके नागर आपको बाँन नहीं जानने हैं। अर्थाद् आपसे प्राप्तः मभी परिचित हैं।। ४३८॥ संपूर्ण ज्योतिपविद्याके बलसे आपके दिये हुए मुह्त्त्रें अज्ञनगलाका और प्रतिष्ठाएं की हुई आनन्द को ही देनेवाली हुई ॥ ४३९ ॥ उनमें अनंक वार हजारों लोकोंके एकत्र होनेपर भी किसीके जिर दुक्त मात्र की भी बाधा पदा न हुई ॥ ४४० ॥ फिर अनेक ज्ञानभण्डारोकी स्थापना, तपोंके उद्यापन, अष्टोत्तरी-ज्ञान्तिस्नात्र पूजा और अनेक जिनमंदिरादिकोंके जीणोद्धार भी हुए ॥ ४४९ ॥ ज्ञातिमें सम्प कराना, तींथेसच आदि जैसे उत्तम २ कार्य गुरुमहार जके उपदेशसे सेकडो क्या बल्कि हजारों हुए ॥ ४४२ ॥ इस प्रकार धर्म-कार्योमे कई लाख रुपये श्रीमव हारा गुरुजीके सद्यदशसे व्यय किये गये ॥ ४४३ ॥

पृज्योऽयं साथुचर्यामु, करिबद्धोऽभवन्सदा।
जानन्त्यावालबृद्धास्तु, तत्म्बन्दपं सुमूलतः । ४४४॥
ज्यायस्यामण्यवस्थायां, म्बीयोपकरणान्यपि।
जिप्यैरवाहयित्तत्य-सुवाह स्वयमेव सः ॥ ४४५॥
जिथिलाचारसद्धन्तु, नैच्छत्म्बम्ने कदाप्यमौ।
अर्हच्छुद्धोपदेशं वे, लोकेभ्योऽद्यात्मुवोधिदम्॥४४६॥
सत्यज्ञानिकयाऽऽख्यस्य, सर्वत्रोत्कर्पत्यत्व ।
याममात्रं रजन्यां स, निददौ निह वासरे ॥४४९॥
स्वात्मीयगुणदस्योवे, भीतिहेतोश्च योनिपु।
मस्तकन्तु प्रमादारे-रामृलाच्छीधमच्छिनत्। ४४८॥

आगमार्थविमशें च, साधूनां तत्प्रपाठने । निमग्नो धर्मचर्चायां, रात्रौ ध्याने विशेषतः ॥४४९॥ निःसन्देहं स्फुटं साक्षात्, सत्यस्पैः समन्वितम् । यसाद् ध्यानप्रभावाय-स्त्रैकालिकमलोकत ॥४५०॥

ये पूज्यवर्ष साघुकी कुल कियाओं के पालन करने में सदेन किटवर्स रहते थे। संसारमें वालसे लेकर बृद्ध तक सभी आम्लसे उनके स्वरूपको जानते हैं।। ४४४॥ अतीव बृद्धावस्था होने पर भी आप अपने उपकरणों को शिष्यों से नहीं उठवाते थे, किन्तु हमेशा खुद ही उठाते थे॥ ४४५॥ कियोद्धार किये वाद आपने शिधिलावारों का प्रसंग तो कभी स्वप्रमें भी मनसे नहीं चाहा और लोगों के लिये जिनेश्वर-देवके गुद्ध मार्गका उपदेश दिया॥ ४४६॥ नत्य जान और कियायुक्त आपश्रीकी सब जगह उत्कृष्ट कियापात्रता फैल गई। रात्रिको एक ही प्रहर निद्रा लेते थे, दिनमें तो कभी नहीं ॥ ४४७॥ ८४ लक्ष जीव-योनियों में भयका हेतु. आन्माक जानादि गुणों का चौर ऐसा प्रमाद रूप गञ्जका तो आपने जड़मुलसे शीघ मानो मस्तक ही काट दिया था॥ ४४८॥

प्रायः आप दिनमें आगमोंके अधे विचारने और नाधु-ओंको पहानेमें, रात्रिको धर्मचर्चामें और ज्यादातर धर्म-ध्यानमें ही निमग्न रहते थे ॥४४९॥ आप शुभ घ्यानके अनु-भावने नन्देह रहित सत्य स्वरूप प्रत्यक्ष नाक २ तीन कालके स्वरूपको देखते थे ॥ ४५०॥

## ३८-ग्ररोर्ज्ञानध्यानोपरि सत्यापनयः-

आहोरसंघमेषोऽवक्, प्रतिष्ठां किल माजनाम्। वाणेन्द्रियंनवैकाञ्दे, वेगतः संघ! कार्य॥ ४५१॥ संघोऽप्राक्षीत्कथं जीघं, दुष्कालोऽग्रे पितष्यित। तथासौ कारयामास्, प्रोक्ताञ्दे जुभभावतः ॥४५२॥ पेईवाणनन्दभ्वपं-ऽतिदुभिक्षं ततोऽपतत्। सत्यवाक्यं गुरोईष्ट्वा. सोऽस्मरत्तं मुहर्मुहुः॥४५३॥

जैसे-एक समय गुरुवर्य श्रीआहोर संवको बोले कि १९५५ के सालमें ही जर्दासे साज्जनशलाका प्रतिष्ठा करालो ॥४५१॥ संघने पूछा गुरो ! शीघ्रतः करानेकी क्या जरूरत ? तव गुरूजी बोले कि-अगले वर्षमे वड़ा ही दुकाल पड़ेगा बाद शुभ भावसे श्रीसंघने कहे हुए वर्ष में ही शीघ्र साज्जनशलाका प्रतिष्ठा गुरुदेवसे करवा ली तदनन्तर १९५६ की सालमें चारों खूंट त्यन्त दुर्भिक्ष पड़ा। तव संघ गुरूके मत्य वचनको देखकर वारंवार उनको याद करने लगे ॥ ४५३॥

भूँतैवाणनवैकाव्दे, गोडीपार्श्वजिनालये । यदाऽसौ पुर आहोरे, वहिश्चारौ पुरस्य वै ॥४५४॥ सुद्धवैश्च महानन्दैः, शास्त्रप्रोक्तं यथाविधि । प्रतिष्ठां साञ्जनां कृत्वा, तदन्ते चापि फाल्गुने ॥४५५॥

आगच्छन्नेव रुग्यस्तो-ऽभवत्यूज्यः स्वकर्मणा।
प्रान्तेऽच श्वः प्रयातासा, स्वर्गमित्यव्रवीज्ञनः॥४६०॥
वदनां सहमानोऽथ, सानुतापो यतीश्वरः।
अत्राकस्मान्निजीथेऽच-मायुःश्लीणाहिवं गतः॥४६१॥
तृतीये प्रहरे राज्ञे-स्वतिष्ठद् गुरुवतात्।
कल्याणार्थ सदा रीत्या, ध्यानं कर्तु समुत्थितः॥४६२॥
ध्यानं कृत्वैकयामं स. जिष्चैरावद्यकं तथा।
ततः प्रोचे गुरुश्चेवं, जिष्याः! शृणुत मह्नचः॥४६३॥

फिर वे मत्यवादी श्रीप्ज्यजी बोले कि मुहूर्च भी अच्छा नहीं है। लेकिन ऐसा जानने बुझने भी सबकी ओरसे रूप योंके अति लोभ देनेमे आखिर वे वहाँ आए ॥ ४५९॥ आते ही श्रीपृज्य अपने कर्मयोगमे गेग पीड़ित हो गये। आखिर ये आज कल स्वर्ग धाम जानेवाले हैं ऐसा लोक प्रतिमुखसे बोलने लगे ॥ ४६० ॥ बाद् श्रीपूज्यजी में यहाँ कहा मे आया ? ऐमा पश्चात्ताप युक्त कप्टको महते हुए आधी रातके समय एकदम आयुः क्षय होनेसे देवलोक चले गए ॥ ४६१ ॥ गुरुदेव नियममे रात्रिके तीसरे प्रहर्में उठने थे। सो हमेगाकी रीति मुजन कल्याणार्थ उस दिन भी ध्यानके लिये उठे ॥ ४६२ ॥ एक प्रहर तक ध्यानकर फिर शिष्योंके साथ 'आवश्यक' क्रिया किये बाद इस प्रकार शिष्योंको बोले कि-मेरं यचन सुनो ॥ ४६३ ॥

अय ध्याने मया दृष्टः, स श्रीपूज्यो मृतस्तु वै। निशम्यैवं गुरोर्वाक्यं, संभवं नैव मेनिरे ॥ ४६४॥ न्तनिशिष्याः कियन्नोऽत्र, सन्देहाव्धौ किलाऽपनन्। चित्रवन्तोऽपरे तस्थु-मौनमाधाय केऽपि च ॥४६५॥ इतः प्रातः पुराच्छाद्य-आगादस्मै निवेदितुम्। श्रीपूज्योऽस्यां रजन्यां त्व-गमत्स्वर्गच हे प्रभो ! ४६६ आद्वाक्यं तथा श्रुत्वा समे ते चित्रतामगुः। अहो ! अहो!! गुरुध्यान-मपूर्व हि कलावपि॥४६॥। पूर्वमेव यतश्चोक्तं, गुरुणा तन्महोत्सवे। भविष्यति महाहानि स्तर्थेवाञ्जनि निश्चितम् ४६८ हस्तिहस्तिपवन्नादेः, ठक्कुरस्यापि नाजनम्। गुरुवाक्यं न मन्यन्ते, ते भवन्त्यनुनापिनः । ४३९॥

आज ध्यानमें मेने गतप्राण श्रीप्ज्यजीको देखा. इन प्रकार गुरुके वाक्यको सुनकर शिष्यवर्ग संभव नहीं मानते हुए ॥ ४६४ ॥ यहाँ कईएक नवीन शिष्य तो मानो मन्देह रूपी समुद्रमें ही पड़गये और दूनरे वितनेक आध्येपाले स्पी नमुद्रमें ही पड़गये और दूनरे वितनेक आध्येपाले मानैकादशीवताराधनके नमान मौन धारण पर देठ गये ॥ ४६७ ॥ इतनेमें प्रातः काल ही में नगरने एक भावक गुस्को खबर देनेके लिये आया । हे गुरमहागज ! सतमें श्रीप्ज्य-श्रीजिनमुक्तिस्तिकी स्वर्ग चले गये ॥ ४६६ ॥ श्रीप्ज्य-श्रीजिनमुक्तिस्तिकी स्वर्ग चले गये ॥ ४६६ ॥ पड़ा ही आपर्य हैं। इस कलिएसमें सुरुवीका स्थान 😘 अनुपम ही हैं। एमा कर हर नदे ही आपनेता ही मात्र हर ॥ ४६७ ॥ क्लोंकि गुरुने पहिलेमें ही कहा था कि-उनके महोत्यवमें मोटी २ दरकों परेंगी सो नियासे वैने ही हैं ॥ ४६८॥ देखी हाशी उसका बहारत और स्वाजी मनाजी आदिका एवं भाग भणी-ठाकुर साहत्र हा मी. स्वर्गान होगया। ठीक ही है जो यथार्थ मुठके सम्पत्ती नहीं मानी चे अनि प्रभागापके माजन ही होने हैं ॥ ४६९॥ भयो भयो गुरोध्यानं, तुष्ट्तुस्ते मुदा तदा । तहिनात्तु गुरावस्मिन, यहुश्रद्धां द्रथुन्ततः ॥४९० गुरोधंवमनेकेञ्च, भोः! प्रभावीयस्चकाः। उत्तमा मन्ति इष्टान्ता, ग्रन्थवृद्धे लिखामि नो ॥४७१॥ नैवाच द्वेषभावेन. चंतद वृत्तं मयोदितम् । केवलं तु सुभव्यानां, गुरुज्ञानं पद्गितम् ॥४<sup>७२॥</sup>

उस वक्त सहर वे सभी शिष्य गुरुमहागजके ध्यानकी वारंबार म्तृति करने लगे और उस दिन से वे गुरुदेवके प्रति अतीव श्रद्धालु हुए ॥ ४७० ॥ भी ! वाचकवृन्द ! यहाँ गुरुके इस प्रकार प्रभावके जाहिर करनेवाले अनेक उत्तम २ दृशान्त हैं, लेकिन ग्रन्थ बढ़नेके भयमे नहीं लिखता हूँ ॥ ४७१ ॥ यहाँ यह वृत्तान्त मैंने द्वेष बुद्धिसे नहीं कहा है. किन्तु

भन्य जीवोंको शिर्फ गुरुदेवकाअलौकिक ज्ञानगुण दिखाने के लिये कहा गया है।। ४७२।।

२९-गुरोरपूर्वध्यानिवहारिक्रयादीनामुत्कर्पता-

वर्तमाने तु नाडन्येपां, केपाश्चिद् ध्यानमीहराम् । यत्प्रसादाद्विचित्रं च. भाव्यभाविविलोकनम् ।४७३।

बह्विज्वालां च क्त्रुस्यां. वर्षावर्षविनिर्णयम् । समलोकन जीवानां. लाभालाभसुखादिकम् ॥४७४॥

वर्तमान नमय में प्रायः द्सरों में इस प्रकारका ध्यान देखने में नहीं आता। जिन ध्यानके प्रभावसे जो विचित्र होनहारअनहोनहार को देखते थे ॥४७३॥ जैने कि ध्यानस्थ गुरूदेवने धारराज्य नीमारदेशस्य क्षक्रनीमें प्रथम ने ही अंग्न लगी हुई देखी, बाद वैमा ही हुआ। जल वग्मेगा या नहीं वरसेगा इनका निर्णय कई वक्त वनलाया या और प्राणियों को लाभ या अलाभ होगा, एवं मुख या दुःख होगा इत्यादि ऐसे र भाव अनेक वार देखने थे ॥४७४॥

इन्धं कार्यवज्ञादुक्तं, स्वायुः साध्वादिके स्वके। अधाऽहं त्रीणि वर्षाणि, विहरिष्यामि भृतते ॥४७५॥

यायुगन्या विहारेण, नस्याऽऽसन् चित्रिनाः समे । युवा मत्योऽपि नत्ष्रष्टं, कथं गन्तुं प्रदाकनुयान् ॥४५६॥ वड़ा ही आश्चर्य है। इस किलयुगमें गुरुजीका घ्यान एक अनुपम ही है। एसा कहकर बड़े ही आश्चर्यताको प्राप्त हुए। ४६७ ॥ क्योंकि-गुरुने पहिलेसे ही कहा था कि-उनके महोत्सवमें मोटी २ हरकतें पड़ेंगी सो निश्चयसे नैसे ही हुई ॥ ४६८ ॥ देखो हाथी उनका महावत और वन्नाजी मनाजी आदिका एवं गांव धणी-ठाकुर साहबका भी, स्वर्गवान होगया। ठीक ही है जो यथार्थ गुरुके वाक्यको नहीं मानते वे अति पश्चात्तापके भाजन ही होते हैं।। ४६९ ॥

भ्यो भ्यो गुरोध्यानं, तुष्दुवुस्ते मुदा तदा । तिहनात्तु गुरावस्मिन्, बहुश्रद्धां दधुस्ततः ॥४७०॥ गुरोश्चेवमनेकेऽत्र, भोः ! प्रभावीयसूचकाः।

उत्तमाः सन्ति इष्टान्ता, ग्रन्थबृद्धेर्लिखामि नो ॥४७१॥ नैवाच द्वेषभावेन, चैतद वृत्तं मयोदितम् । केवलं तु सुभव्यानां, गुरुज्ञानं प्रदर्शितम् ॥४७२॥

उम वक्त महर्ष वे मभी शिष्य गुरुमहाराजके ध्यानकी वारवार म्तुति करने लगे और उस दिन से वे गुरुदेवके प्रति अतीव श्रद्धाल हुए ॥ ४७० ॥ भो ! वाचकप्टन्द ! यहाँ गुरुके इस प्रकार प्रभावके जाहिर करनेवाले अनेक उत्तम २ दृष्टान्त हैं, लेकिन ग्रन्थ बढ़नेके भयमे नहीं लिखता हूँ ॥ ४७१ ॥ यहाँ यह प्रतान्त मैंने द्वेप युद्धिसे नहीं कहा है, किन्त

भन्य जीवोंको शिर्फ गुरुदेवकाअलौकिक ज्ञानगुण दिखाने के लियेकहा गया है॥ ४७२॥

## ३९-गुरोरपूर्वध्यानविहारिकयादीनामुत्कर्षता-

वर्तमाने तु नाऽन्येषां, केषाश्चिद् ध्यानमीदृशम् । यत्प्रसादाद्विचित्रं च, भाव्यभाविविलोकनम् ।४७३।

वहिज्वालां च क्त्रुक्तस्यां, वर्षावर्षविनिर्णयम् । समलोकत जीवानां, लाभालाभसुग्वादिकम् ॥४७४॥

वर्तमान समय में प्रायः दूनरों में इस प्रकारका घ्यान देखने में नहीं आता। जिम घ्यानके प्रभावसे जो विचित्र होनहारअनहोनहार को देखते थे॥४७३॥ जैसे कि घ्यानम्थ गुरू देवने धारराज्य नीमारदेशस्थ क्रकमी में प्रथम ने ही आंग लगी हुई देखी, बाद वैमा ही हुआ। जल वरनेगा या नहीं वरमेगा इनका निर्णय कई वक्त दतलाया था और प्राणियोंको लाभ या अलाभ होगा, एवं मुख या दुःख होगा हत्यादि ऐसे २ भाव अनेक वार देखने थे॥४७४॥

इन्धं कार्यवकादुक्तं, स्वायुः साध्वादिके स्ववेः। अधाऽहं त्रीणि वर्षाणि, विह्रिष्यामि भ्तले ॥४५५।

षायुगत्या विहारेण. नस्याऽऽसन् चित्रिताः समे । युषा मत्योऽपि नत्ष्रष्टं, यथं गन्तुं प्रशबह्यान् ॥४८६ वर्षमध्ये चतुःपञ्च-शतकोशी विहार्यसौ । एवमन्तिमपर्यन्तं, सुखेन विचचार सः ॥ ४७७॥ महाशीते च कालेऽपि, पडावश्यकमौपधम् । विना वस्त्रं कृतं नित्यं, निर्जरार्थं स्वकर्मणाम् ॥४७८॥

इसी प्रकार अपने माधु श्रायक आदिके सामने कार्य वश अपना आयुष्य भी वतलाया था—अब भी में भूमण्डल पर तीन वर्ष फिर विचहंगा ॥ ४७५ ॥ गुरुश्रीके पवन गतिके समान विहारमें सभी लोग चिकत होने थे। तरुण नर भी उनके पीछे चलनेके लिये किसी तरह समर्थ नहीं हो सकता था ४७६ ॥ गुरुद्व प्रपेके अन्दर चार मी पाँच मी कीश अपरुष अचरत प्रति मुजब अन्तिम अवस्था तक सुख प्रोक विचरते रहा ५७७। महान कठिन जीतके समय में भी कपड़ के जिना याने उचाड़े जरीरमें ही अपने कमोंको नियाग्ण करनके लिये द्याके समान हमेशा प्रतिक्रमण करन थे॥ ४७८।

क्रम्यलादि चिकं वस्त्रं, व्यथाज्ञितपरीपहः । चतुर्देग्तमित सार्थ-भागमान्तवमाणतः ॥४७९॥ मयत भवता चकं, सार्यद्वयद्यातं नृणाम् । भवत्कियातिकाठिन्यात्, किन्त्वग्रस्तेऽन्यगच्छकं॥ मांवतं साधुमार्थ्योऽपि, मन्त्ययो पञ्चमप्ततिः। पुरग्रामेषु भव्योप-काराय विहरन्ति वै ॥४८१॥ २२ परिषह जीतने वाले गुरुदेवने क्रियोद्धार किये बाद अपनी जिन्दगीमें आगमोंम कहे हुए प्रमाणसे साड़े चार हाथकी एक काँवली और उतनी ही वड़ी दो चादर एवं तीन वस्तोंको ही ओहते थे ॥ ४७९ ॥ आपने अन्दाजन हाई साँ से भी अधिक मनुष्योंको साधु चनाये थे। लेकिन आपकी किया अत्यन्त कठिन होने से उसको पालन करने की असमर्थता से बहुतसे साधु शिधिलाचारी पीतवननधारियों और ढूंडकोंमें चले गये॥ ४८०॥ इम समय में भी ७५ माधु और साध्वयाँ हैं, जो नगर प्रामों में महर्प अनेक भव्य जीवोंके उपकारके लिये विहार कर रहे हैं ॥ ४८१॥

१०-पूर्वीचार्यवद्रचित-प्राकृतसंस्कृतयन्थनामानि-

पूर्वाचार्याः पुरा काले, लोकजप्तितितंसया।

गुद्धपद्धतिसंस्थित्ये, धर्मरक्षणहेतवे ॥ ४८२॥

निर्मसुर्वहुज्ञास्त्राणि, रत्नभ्तानि सद्धिया।

यद्यन्धेक्षाचपर्यन्तं, मिध्याचादप्रलापिनः॥ ४८६।

निरुत्तरीक्षियन्तेऽत्र, राजुलिध्यनिमात्रतः।

नथायं सर्वज्ञारयज्ञो-ऽनेयज्ञारयाणि निर्मसे ॥ ६८४।

प्राकृतसंस्कृतग्रन्था-ऽऽच्यानं नच मयोच्यते।

श्रीकंभिधानराजेन्द्रे, कृत्याकृतकोषये ॥ ४८५

स्वेऽरिमन् श्राव्दे न्यमुक्तान्तो-ऽनेक्यन्यात्मुद्रपितः

तेनाऽह्य रचना तथा, योधार्यमितिमला ॥ ४८६।

क्ष प्रारादिक्रमेणास्मिन्, वर्तन्ते प्राकृतादयः। गन्मंस्कृतेऽनुवादोऽस्ति, लिङ्गच्युत्पत्तिदर्शनम्॥४८९

पूर्व कालमें हमारे प्राचीन जैनाचायोंने होगोको बीप होनेको नाहामे और उन्हें शुद्ध मार्गकी मर्यादा पर नक्ष्म नेके लिये. एां साधर्मकी रक्षाके निमित्त उत्तम बुद्धिमे प्रन्यः राजस्य अनेक धर्मशास्त्र बनाये हैं,

तिन यन्थोंसे आज पर्यन्त हम लीग अहुलियों [चिम्छ] के बताने मारगे अठे तादके बकतादी लोगोंको लाजनाती इस इते हैं। उसी शेठी के अनुसार कुल शाखों के बेचा आप रोत भी अनुक धर्मेबास निर्माण किये हैं ॥ ४८३-४८४॥ उनन पण्ठ प्राप्तत सम्फ्रत प्रन्थी के नाम कह दिये जाते हैं १ - ता बाचपानगान्द्र ' पाक्रत मागभी-महाकोत्र ॥४८५॥ र र काराम मुठ भारत पर मुख शब्दका कुळ पयान अनेक चार्या । अ तराम सीचका लाया हुआ गुगमतामे एक या । पर शाम र महता है। उसी कारण इस कीपरी र र ा र उन्हें दिव अन्यस्त मुन्दर जानना चाहिरे ८० राज्य अध्ययांद गणानुक्रमम् मागधी, अर्धमागित अप र र र भाषात्राम अञ्चलिता संप्रद है। बाद उनम १८६ ०६६६ हे फि.स्य-पर अञ्चल लिहनान, गाँ राचना चल साई।। ४८०॥

नदः। यद् ए नद्यः ययासस्यं प्रदक्तिताः। प्रशासन्यामां सन्मानिविद्यास्त्रवा।४८८। आगमविषयाः सर्वे, प्रायेणास्मिन् समागताः।
जायतेऽनेन सद्वोधो, धीमतां हि विशेषतः ॥४८९॥
अञ्चाशीतिसहस्राणां. शब्दानां सङ्कदः कृतः।
श्लोकानां पञ्चलक्षाणि. विद्यन्ते किल सज्जनाः!।४९०।
तथा शब्दाम्बुधिः कोषो-ऽप्यकारादिक्रमेण च।
शब्दव्याख्यां विना तस्या-ऽनुवादः संस्कृते कृतः।४९१
सरीकसकलैश्वर्य-स्तोञ्चकेल्याणमन्दिरे।
रोहिणेयप्रवन्धक्ष. सपद्या शब्दकौमुदी ॥ ४९२॥

और वहीं बहुत प्रकारने उनके अथे जैसे आगमों में व अन्य प्रथमि दिख्नाये हैं वैसे ही प्रयत्न २ रूपसे दिख्ना दिये गये हैं। बढ़े बढ़े प्रव्हों के अधिकारोका नम्बर बार सिन्यों भी कर दा गह है है १८ । इन महाकोग्री बहत करके जना गमीके विषय तो सभा आगय है अतुण्य विद्वानीकी विशेषत्या हमक प्रार्थ हो जनागमों का महोत्तम जान ही सफता है १८ व सबनी 'हनम अक गाद बणानु कमसे करीब अस्या वजा प्राकृत प्रव्होंका समृह हैं और पांच लाख स्ट्रीक है १८ । इनर केन प्रव्होंका समृह कोषमें भा अक्षार्यदेक अनुक्रमस प्रकृत प्रव्होंका समृह किया है। इसमें प्रवहींका स्थारण सहत क्षेत्र समृहत्म ही अनुवाद किया है। ४९ इन्यक्तेश्व मन्तीत्मदाक. े ४-कल्याणमंदिरमटीक, ५-ग्वापियाचौरप्रवस्थ, ६-श्लोकः बद्ध-शब्दकौगुदी ॥ ४९२ ॥

स्फ्टार्था सुख्योध्या च, यालजीवोपकारिणी।
निर्मिता केल्पस्त्रार्थ-प्रयोगिन्यतिसुन्दरा ॥४९३॥
दीपालीकल्पसारको -पदेशंरत्नसारकः।
हरिविकंसभ्पस्य, चरित्रं चातिसञ्जलस् ॥ ४९४॥
श्रीउत्तंसकुमारस्य, होलिकायाः कथानकमः।
तथाऽक्षयतृतीयायाः , प्रयन्थोऽप्यतिसुन्दरः ॥४९५॥
यनैते शिष्यविज्ञध्याः गरावद्वैः सुसंस्कृताः।
प्रयवद्वो धार्तुपाटः, प्राकृतं शब्दशासनम्॥४९६॥
श्रीअभियानराजेन्द्र-कोषं भागेऽस्ति चादिमे।
युक्तं प्राकृतगाथाभिः, सत्संग्रहपक्षीणकम्॥४९०॥

माफ २ अर्थवाली मुख्ये ममझने योग्य अज जीवोके उपकार करनेवाली अनिमनोहर ऐसी कल्पसूत्र ऊपर ७- 'कल्पसूत्रार्थपवीधिनी 'नामा टोका रची है ॥ ४९३॥ ८-दीपालीकल्पमार, ९-उपदेशरन्न मार, १०-अतिमुन्दर हिरिविकमनृपचिरित्र ॥ ४९४॥ ११-उत्तमकुमारकथा, १२-होलीकथा और अति कमनीय १३-अक्षयतृतीयाप्रवन्ध भी॥ ४९५॥ गुरुश्रीने ये ग्यारह ग्रन्थ शिष्योकी प्रार्थनासे गद्यवद्ध संस्कृतमे रचे हैं। १४-पद्यवद्ध धातुपाठ, १५-प्राकृतव्याकरणविवृति यह श्रीअभिद्यानराजेन्द्रकोषके

प्रथम भागमें छप चुकी है। १६-और प्राकृतगाधाओं के संप्रहत्ते युक्त-सर्वसंप्रहपकीर्णक है।। ४९६-४९७॥

### ४१-सङ्गीत-भाषान्तर-ग्रन्थनामानि-

योधार्थ वालबुद्धीनां, सुनिंपंतेश्चतुष्पदी । तथाऽर्धटक्तमारस्य, घर्डद्रेस्यापि चतुष्पदी ॥४९८॥ सिंद्धचक्रस्य पूजाऽस्ति. पेंश्चकल्याणकस्य च । चतुर्विश्चाजिनानां च. सचैत्यवन्दनान्यपि ॥ ४९९॥ स्रैस्तुतीः स्तवनान्येवं, चक्रेऽसौ हितकांक्षया। भाषात्रन्थान् क्रमादेनान्, प्राणिनां चाऽनुकम्पया ५०० गैंच्छाचारप्रकीणस्य, कृता भाषा सुविस्तरा। तथैवं केंल्पसूत्रस्य, स्प्तमाहस्य सुन्दरा ॥ ५०१॥

सङ्गीत और भाषान्तर ग्रन्थ वालवुद्धि जीवोके ज्ञान होनेके लिये रचे। १७-मुनिपति-चौपाई, १८-अघटकुमार-चौपाई, १९-प्रष्ट्र-चौपाई, ॥ ४९८ ॥ २०-सिद्धचक्रप्जा, २१-पञ्चकल्याणक पूजा, २२-चौदीम जिनोके चैत्यवन्दन ॥ ४९९ ॥ २३-चौदीस जिनस्तुति, २४-चौदीस जिनस्त-वन और इसी प्रकार गुरुश्रीने प्राणियोकी हितवाहामे व द्यादृष्टिसे क्रमसे ये भाषान्तर ग्रन्थ रचे ॥ ५००॥ २५-गच्छाचारप्रकीर्णककी सविस्तर भाषा, इसी मुजब २६-कल्य- १ - कल्याणमंदिरमटीक, ५ - खापरियाचीरप्रवस्प, ६ - खोक बद्ध - शब्दकीमुदी ॥ ५९२ ॥

स्कृटाथी सुल्योध्या च, वालजीवोपकारिणी।
निर्मिता केल्पसृत्राथ-प्रयोभिन्यतिसुन्दरा ॥४९३॥
दीपालीकल्पसारको पदेजारत्नसारकः।
हरिविकसभ्पस्य, चरित्र चातिमञ्जलम् ॥४९४॥
श्रीउत्तमकुमारस्य, होलिकायाः कथानकम्।
तथाऽक्षयतृतीयायाः प्रवन्थोऽच्यतिसुन्दरः॥४९५॥
येनैत जिएयविज्ञस्याः गरावदैः सुसंस्कृताः।
पर्यवदो यातुपाठः प्राकृत जाउद्यासनम् ॥४९६॥
श्रीअभियानराजेन्द्र-कोषे भागे स्ति चादिमे।
युक्तं प्राकृतगायामि सन्सग्रहप्रकीणकम् ॥४९७॥

माफ २ अयोगली मुख्ये ममझने योग्य अज जीवोके उपकार करना ही अतिमनीहर ऐसी कल्पसूत्र ऊपर ७- 'कल्पसूत्राथपयोधिनी 'नामा टीका रची है ॥ ४९३ ॥ ८-दीपालीकल्पमार, ९-उपदशरन मार, १०-अतिमुन्दर हिरिविकमनुपचित्रि ॥ ४९४ ॥ ११-उत्तमकुमारकथा, १२-होलीकथा और अति कमनीय १३-अक्षयनुनीयाप्रवन्ध भी ॥ ४९५ ॥ गुरुश्रीने ये ग्यारह प्रनथ शिष्योकी प्रार्थनामे गद्यबद्ध संस्कृतमे रचे है । १४-पद्यबद्ध सातुपाठ, १५-प्राकृतव्याकरणविञ्चति यह श्रीअभिधानराजेन्द्रकोषके

प्रथम भागमें छप चुकी है। १६-और प्राकृतगाथाओं के संप्रहसे युक्त-सर्वसंप्रहप्रकीर्णक है।। ४९६-४९७॥

#### ४१-सङ्गीत-भाषान्तर-ग्रन्थनामानि-

योधार्थ वालबुद्धीनां, मुनिंपंतेश्चतुष्पदी।
तथाऽर्धंटकुमारस्य, घर्ष्ट्रेस्यापि चतुष्पदी ॥४९८॥
सिंद्धचक्रस्य पूजाऽस्ति, पेश्चक्रस्याणकस्य च।
चतुर्धिगजिनानां च, सचैत्यंचन्दनान्यपि ॥४९९॥
चैस्तृतीः स्तवनान्येवं. चक्रेऽसां हिनकांक्ष्या।
भाषाग्रन्थान् क्रमादेनान्, प्राणिनां चाऽनुक्रम्पया ५००
गैच्छाचारप्रकीर्णस्य. कृता भाषा सुविरनरा।
तथेवं केल्पस्त्रस्य, संप्तमाद्भस्य सुन्दरा ॥५०१॥

मद्गीत और भाषान्तर ग्रन्थ वालवृति जीवेंके तान होनेके लिये रचे । १७-मुनिषति-चोषाई, १८-अपट्य सार चौषाई, १९-म्रव्य-चौषाई, ॥ ४९८ ॥ २०-मिलचन्यव्याः २१-पश्चयत्याणक पूजा, २२-चौदीन विनोके चेरपदर्दन ॥ ४९९ ॥ २३-चौदीन जिनस्तुति, २४-चौदीस विनान् यन और उसी प्रकार गुरुपीने पाषितोकी विदेशाने य द्याद्यक्ति प्रसान ने भाषान्तर प्रत्य रचे १५००॥ २५-सन्तान्तरप्रशिष्य निविद्य स्थार, हसी मुख्य २६-चापन भूलाक्षरार्थयुक्तोऽयं, कर्मग्रन्थचतुष्टयः। दिनेष्टिभाषणस्यापि, सिद्धानैनसारसागरः ॥५०२॥ पुनर्तन्वविवेकश्च, कृतः र्तृतिप्रभाकरः। श्रीमिँद्धान्तप्रकाजोऽपि, श्रीप्रैंश्लोत्तरमालिका ५० रम्या पड्डव्यचर्चा वै. श्रीराजेन्द्राऽमणोवयः। म्बॅरभृज्ञानयन्त्रालिः, श्रीमेनपश्चवीजकः ॥ ५०४ ॥ हिपंष्टिमार्गणाचर्चा, त्रैलोकंययन्त्रदीपिका। सर्वेकयासंग्रहग्रन्य, आवडगकोऽपि सार्थकः॥५०७॥ गबम्याः सिद्धंचक्रम्य, चतुर्मासीगिरीन्द्रयोः। चतुर्गात्तु कृतश्चेषां, देवबन्द्रनसिद्धिः ॥ ५००॥ श्रीप्रशासिक्तरम्य-वारिका लोकवोधिदा। कता ले। समयाचाय, जिनोपदेशमञ्जरी 🦠 चीपाडीन प्रमिद्धालपा, सप्रस्य ज्ञानहेनवे। मर्नामगराणाल्य यन्यस्य गुर्मार्मम्या ॥ ५०८॥ अष्टारिक्टानवचमा निकरः कमलप्रभागुदुरहरणः गृर्मारयादिनिस्य , मृद्यास्त्रेलाकानुपाकसेत । ५०<sup>०।</sup> छत्रका अर २० इपायकदाःह सत्रका भी सुन्दर भाषा १ ५०७ - २८ ४५ समग्रन्याका मुख्यम अवस्य किया २४ प्रयासकार सामग्रासाम् । अ. - अप्रमुहानीयहास्त मरर रातर ३४-तु नरमतामय तन्तर्गमक, ३०- रचात्मकः

स्तुनिपभाकर. ३३-चर्चात्मक्त-सिद्धान्तपकाश, ३४-चर्चात्मक्र-पक्षोत्तरमालिका ३५-पह्द्रव्यवर्चा, ३६-श्रीराजेन्द्रस्योद्य, ३७-सारोदयत्तानयन्त्रावली, ३८-सेनप्रश्चयीजक,
३९-वासठमार्गणाविचार, ४०-त्रैलोक्यदीपिका यन्त्रावली,
४१-क्यासंग्रह-पञ्चाल्याननार. ४२-पडावश्यक अक्षरार्थ,
४३-पञ्चमीदेवान्द्वविधि, ४४-नवपदओलीदेव०, ४५चौमामीदेव० और ४६-सिद्धाचलनवाणुयात्रादेव०, इन
चारोकी देववन्द्वविधि ४७-लोगों को सम्यक्त्व देनेवालीप्रश्लोत्तरपुष्पवादिका. ४८-लोगों को सम्यक्त्व देनेवालीप्रश्लोत्तरपुष्पवादिका. ४८-लोगों के ज्ञानार्थ जिनोपदेशमज्जरी
रची. ४९-संबके ज्ञानार्थ सत्तरिसयठाणा ग्रन्थकी प्रख्यात
चौपाई रची ५०-एक सौ आठ बोलका थोकड़ा, ५१-कमलप्रभाशुद्धरहम्य, इम प्रकार उत्तम ग्रन्थरचना द्वारा गुरुवर्यने
जैन जैनेतर लोगों पर महोपकार किया है॥५०१-५०९॥

### ४२—गुरुहस्तिखिताऽऽगमादीनि—

च्यलेखीमानि चास्त्राणि, गुरुणा सिद्धपाणिना । श्रीसंघरपोपकारार्थे, स्वात्मश्रेपोर्थमत्र च ॥ ५१० ॥ सवृत्तिपंत्रमाद्गं च, संमवायाद्गसूत्रकम् । तथा प्रज्ञापनोपाद्गं, श्रीजीवाभिगमादिकम् ॥५११ ॥ पुनर्दशांश्रुतस्कन्ध-सूत्रच्।णेनिंशीयकम् । र्डपासकदशाद्गस्य, गुद्धभाषान्तरं वरम् ॥ ५१२ ॥ गंच्छाचारप्रकीर्णस्य, कॅल्पस्त्रस्य चोत्तमम्
सिंन्द्रप्रकरश्चेवं, भैर्त्तरीशतकत्रयम् ॥ ५१३॥
मूलं चाऽमेरकोशस्य, चाह्नलेलिंतविस्तरा।
प्रकियाकोस्रदीष्ट्रति-वृहिंत्संग्रहणीतिरा ॥ ५१४॥
सीर्म्वतं शब्दशास्त्रं, नेंग्चक्रन्तु चॅन्द्रिका।
हीरप्रेशोत्तरं चैवं, तैर्कसंग्रहफिक्का ॥ ५१५॥
विचारसारप्रकीर्ण-मष्टीध्यायी वराक्षराः।
अन्येऽप्येवं बहुग्रन्था, राजन्ते ज्ञानमन्दिरे॥ ५१६॥
मनोवाक्षाययोगेश्च, मर्वस्योपचकार सः।
इत्यंकार्ग्वर्यतीयाय, गुक्लोंके स्वजीवनम् ॥ ५१७॥

गिद्धहम्त गुरुशीने अपने आत्मकल्याणार्थ और चतुः विध श्रीसंघके उपकारके लिये पिनत्र सुन्दराधरमय अनेक वास्त्र भी लिखे हें— १-गर्शक-त्रिपाठ भगवतीस्त्र २-समग्रा-याङ्गस्त्र, ३-प्रजापनास्त्र, ४ जीवाभिगमस्त्र, आदिश्वत्रमे ५-प्रश्वव्याकरण स्त्र भी ६-द्याश्रुतम्बन्धसृत्रचृणि, ७- निजीधस्त्र, ८-उपामकद्याङ्ग गृत्रका उत्तम विम्तृत गृह भाषान्तर, ९-गच्छाचारपयनाका और १०-कल्पस्त्रका उत्तम विम्तृत सापान्तर, ११-गिन्द्रम्प्रकरमृत, १२- मन्द्रिरिशनकत्रिक, १३-अगरका मृत्र, १४-गुन्दर तित्र भन्दर्ग, १५-प्रक्रियाकात्रिक, १३-अगरका मृत्र, १४-गुन्दर तित्र विम्त्रा, १५-प्रक्रियाकात्रिक, १३-अगरका मृत्र, १६-१७-मोटी छोटी संग्रहणी, १८-मारस्यनव्याकरण, १९-नयनक्र, २०-चिन्दर्ग

वंत्रीव्हिनवावं ' उंत्रमेश्रावंता वंती दिनिवार्व' उंत्रमी सामन केवतीण वंत्रमीलव्ह केवली वं देनमाग्रन्थक्रेक्टांवं ई वतीवमाववचरणवारीलं वंत प्रीच्डदस्ड्रह्यां उत्रमादस उहीणं उत्तेशिकारसंग्रिकं रूउं सम्रवाणमम्ब्यना च्रा यक्लिकस्य भागं ववगयति इंतरागदोसां व्यगगडणस वाणं तंत्रसूदेशां देवाणं सह जसमयवाय सन्तिहेर्जम समाण संस्थानचंद्रवाचे हिं जगजानिकारं विवाद स्पान सं ० १९२६ मार्गेर्शापेशुहा १० के दिन चरिन-नायक के हस्ताक्षरों से लिये एए 'स्थापनाचाव' का पृष्ठ रेनधा है



का-न्याप्तरण, २१-हीरप्रश्लीत्तर, २२-तर्प्तसंग्रहफिका, २३-विचारमारप्रकीर्ण, २४-अष्टाध्यायी, इसी प्रकारसन्दराक्षरमय दूपरे भी नानाप्रकारके ग्रन्थरन ज्ञानभण्डागारमें शोभा दे रहे हैं, यहों तो केवल दिल्मात्र ही लिखे गये हैं ॥५१६-५१७॥ ग्रुक्शीने संगारमें मन चचन और काय इन तीनों योगसे सभीका महोपकार किया है, अतः वे धन्यवादके पात्र हैं कि जिन्होंने अपना जीवन परोपकारके लिये इस प्रकार पूर्ण किया॥ ५१७॥

## १३--मण्डपाचलयात्राप्रस्थानं परं श्वासवृद्धया राजगढाऽऽगमनं, मुनिगणवर्णनं च—

श्रीवडनगरस्याय, चतुर्भास्यास्त्वनन्तरम् । अकस्माद्धित्यतः श्वासो. गुरोर्द्धष्टो भयप्रदः ॥ ५१८ ॥ भाण्डवगढयात्रार्धः संघेन प्रार्थनीकृतः । नामङ्गीकृत्य सद्भावात्, श्वासेऽप्येषः स्वधैर्यतः ५१९ संधैः सार्ध ततोऽवालीत्, साहस्येकिशोमणिः । निदिमान्नैश्च पूर्णेन्द्ध-पंधा शिष्यिनिदेशगैः ॥५२०॥ तपित्वमुख्यसत्पात्रः, श्रीस्वविजयाह्यः । आहोरे तिथिसाध्नां, पश्चित्रंशद्वपोवणे ॥ ५२१ ॥ भिक्षाऽऽनीता मुदा तेन. वैयावृत्त्यकरोऽप्यतः । स्का द्विनतिर्भक्ता-स्तपस्याऽनेकथा कृता ॥ ५२२ स्मा

श्रीवड़नगरका चौमाया समाप्त होने बाद गुरुश्रीक अचानक बुरा भय पैटा करने नाला श्राम उठा ॥५१८॥

यहाँके श्रीसंघने माण्डवगढ़ की यात्रा कराने के लिये आपसे प्रार्थना की पर श्वाम होने पर भी उत्तम भावमे और अपनी धेर्यतासे माहमिक पुरुपोमें मम्तकमणिके ममान आपश्रीने उस प्रार्थनाको स्वीकार कर जैसे गगन मण्डल में चलता हुआ प्नमका चन्द्रमा शुद्ध पक्षकी पन्द्रह तिथियोंते शोभायमान हो, वैसेही आज्ञाकारी १५ किप्योंके नाव सुजोभित होते हुए आपने भी यात्रा के लिये भृमंडल पा संघके साथ प्रयाण किया।। ५१९-५२०।। उनमेंसे कतिपय साक्षर गुणी मुख्य शिष्योंके सवर्णन-नाम-तपस्वियों में श्रेष्ठ व उत्तम गुणके भाजन तपम्वी मुनिश्रीरूपविजयजी वे इन्होंने गुरुश्रीके १९५८ आहोर के चौमासे में ३५ उप<sup>वास</sup> में सहर्ष २५ दिन तक १५ मुनियोंके लिये गोचरी लाकर ही थी, अतएव वे बड़े ही मुनिजनोंकी सेवा करनेवाले थे। तपस्याएँ तो इन मुनिजीने अपने जीवनमें नाना प्रकार की कीं और १९६४ रतलाम पंन्यास मुनिश्री मोहनविजयनीक चौमासेमें ४६ उपवास किये थे, तप में व खूब ही ज्ञान ध्यानमें लवलीन रहते थे, अन्त में वे मुनिश्री पारणा किये वाद वहाँ ही बोलते २ चित्त समाधिसे देवलीक पहुंच गये ॥ ५१९-५२२ ॥

श्रीदीपविजयोविद्वा-नाचायों वियतेऽधुना । राजते प्रतिभाजाली, यतीन्द्रविजयो वुधः ॥ ५२३ ॥ श्रीलक्ष्मीविजयो ज्यायान्, ज्ञास्त्राणां लेखने पटुः । गुलावविजयः ज्ञास्त्रतं, सच्छास्त्राभ्यसने रतः॥५२४॥ श्रीह्षविजयो धीमान्, वैयावृत्त्यकरः सदा । श्रीहंसविजयो हंस-तुल्यः ज्ञोजुभ्यते स्वतः॥५२६॥ इत्यादिकैर्विनेयैस्नैः, सन्वातमा चाचकीत्यसो । आत्मधर्मसुरक्तोऽभ्-द्विरक्तो हि वहिर्गुणः॥५२६॥ श्वासवृद्ध्या परं मागं, यात्राभावं विमुच्य सः । कमाद्राजगढं प्राप. चरमाईहिद्दक्षया ॥ ५२७॥

विद्वहर्य श्रीमान् मुनिश्रीदीपविजयजी थे. जिनको संवत् १९८० द्वितीय ज्येष्ठसुदि ८ के रोज जावरा ( मालवा ) में भारी नमारोहसे आचार्यपद मिला था. जो विषमान है। प्रतिभागाली कोविद मुनिश्रीयतीन्द्रविजयजी थे ॥ ५२३ ॥ शास्त्रोंके लिखनेमें चतुर वयोष्ट्रद मुनिश्रीलक्ष्मीविजयजी थे । सदा उत्तम शास्त्रोंके अभ्यान में निमग्न में मुनिगुलाददिजय भी था ॥ ५२४ ॥ हमेद्वा वैयाद्वर्य करने दाले दृद्धिताली मुनिश्रीहर्षविजयजी थे । राजहंन नच्या-दिमलानमा मुनिर्धा- हंनविजयजी तो स्वयमेव अतीव शोभते थे ॥ ५२५ ॥ हस्यादि शुभ नामधार्य उन दिनेयों महित गच्यान्यार्थी गुरुधी अस्यन्त शोभते थे श्रीमराग, द्वेष, मोह. माया. जाम

कोध, लोभादि वाह्य गुणोंसे अलग हो कर खास आत्माई ज्ञान दर्शन चारित्रादि गुणोंमें अतीव लवलीन थे॥ ५२६॥ परन्तु रास्तेमें चलते २ अति श्वास बढ़नेसे शिष्यों व श्रीतं धकी प्रार्थनासे माण्डवगढ़की यात्राके भावको छोड़कर श्रीवर्धमानस्वामी के दर्शन की चाहनासे क्रमशः राजाह पधारे॥ ५२७॥

# ४४--आर्चाऽऽगमो, ज्वरश्वासैधनञ्च-

अत्राऽऽजरमुश्च साध्वयोऽपि, श्रीगुरोर्दर्शनेच्छया।
प्रवर्तिनी तु प्रेमश्रीः, शुद्धचारित्रपालिका ॥ ५२८॥
स्थविराऽऽसीत्तु मानश्री, रम्योपदेशदायिनी।
तथा मनोहरश्रीस्तु, तथान्या अपि सत्तमाः ॥ ५२९॥
ततो दुष्टज्वरोऽप्यागाद्, गुरुसङ्गचिकीर्पया।
कदेदृश्चन्दरत्नस्य, दर्शनं मे क यास्यति ? ॥ ५३०॥
अर्थतो जरया सार्ध, गाढप्रीति प्रचक्रतुः।
गुरुस्त्वेकस्त्रपश्चेते, मुदैकचाऽमिलन् खलाः॥ ५३१॥
त चयोऽपि महादुष्टाः, स्वस्वशक्तिमदीदशन्।
प्रारुपोपध्यदानस्ते, सुशान्ति नैव मेजिरे॥ ५३२॥

यहाँ गुरुश्रीके दर्शनकी चाहनासे माध्वियाँ भी आई, उनमें शुद्ध चारित्र पालने वाली प्रवर्तिनी प्रेमश्रीजी थीं ॥५२८॥ रमणीय उपदेश देनेवाली स्थविरा मानश्रीजी वमेंही मधुर वाणीसे सदुपदेशदात्री स्थिवरा मनोहरथीजी एवं और भी कई उत्तम २ साध्वियाँ थीं ॥५२९॥ बाद मेरेको कन कहाँ इस प्रकारके नररत्नके दर्शन होंगे मानो ऐसी गुरु संगतिकी चाहनासे एक ओर दुए ज्वर भी आया ॥ ५३०॥ फिर धास और ज्वर ने दुद्धावस्थाके साथ अतीव प्रेम किया। गुरुश्री अकेले और एक ओर सहर्ष ये तीनों दुर्जन एक गोष्टीकर मिलगये थे॥ ५३१॥ अब वे तीनों महादुए अपनी २ शक्तिको दिखाते हुए, प्रचुर औपध रूप दान देनेसे भी उन्होंने सुशान्तिका सेवन नहीं किया॥५३२॥

यतः-दुष्टानां तु स्वभावोऽयं, परकार्यविनाजनम् । यथा लोके सुवस्त्राणि, नित्यं कृत्तित मृषकः ॥ ५३३ ॥ अङ्गारा अपि धौतास्ते, गङ्गानीरेऽतिनिर्मले । क्षारपिण्डैर्महातीक्ष्णै-भों! भवन्ति किमुङ्च्वलाः ?॥ प्रतिघस्रं स्वसाम्राज्यं, समाधिक्येन चित्रते । ईदृश्यामण्यवस्थायां, स्वकृत्यं न प्रसो जहां ॥ ५३५ ॥

क्योंकि-दुर्जनोंका यही स्वभाव है कि दूमरोंके कार्यका विनाश करना, जैसे लोकमें लोगोंके सुन्दर कपढ़ोंको हमेशा निष्पयो-जन चूहा काटा करता है॥ ५३३ ॥ वाचकगण ! महान तीरो २ खारे पदार्थों (सामुनआदि) से अतिनिर्मल गंगाजलमें धोये गये कोयले भी क्या कहीं उजले होनकने हैं ! कभी नहीं, नारांश यही है कि-उन तीनोंने अपने स्वभावको नहीं होदा

॥ ५३४ ॥ और वे प्रतिदिन जोरशोरसे स्वराज्य करने लो, तथापि गुरुदेवने इस प्रकारकी अवस्थामें भी अपने कर्त<sup>व्यको</sup> नहीं छोड़ा अतः संसारमें वे धन्यवाद के पात्र हैं ॥ ५३५॥

## ४५--श्रीसंघचिन्तोत्पत्तौ गुरूपदेशः-

गुर्ववस्थां विलोक्यैवं, श्रीसंघोऽथ चतुर्विधः। कर्तुं लग्नो महाचिन्तां, धर्मतत्त्वसमन्विताम् ॥५३६॥ कर्णयोश्च सुधानुल्यं, सन्नीतिरीतिदर्शकम्। शुभिकाक्षागृहं सत्यं, विवेकविनयप्रदम् ॥ ५३७॥ मोहजापयितारं च, प्रभृतप्राणितारकम्। सदाचारं च नेतारं, प्राणिदुर्गतिवारकम् ॥ ५३८॥ वोधिवीजनिदानं च, जिवराज्याधिकारिणम्। को नः प्रदास्यने स्वामि-लीहग् धर्मोपदेशकम्॥५३९॥ यथा सूर्य विना लोके, तमःस्तोमो न नइयति। जीवाज्ञानान्यकारोऽपि, नो नङ्यति गुरुं विना॥५४०॥ यथाऽऽकाको विना चन्द्रं, मन्दिरं दीपकं विना। सेनाध्यक्षं विना सेना, शोभते न तथा वयम् ॥५४१॥

पूर्वोक्त गुरुश्रीकी अवस्थाको देखकर चतुर्विध श्रीसंध धर्मतत्त्व गर्भित मोटी चिन्ता करने लगे ॥ ५३६॥ कानोंमें अमृतके समान मधुर सत्पुरुपोंकी नीति और रीतिको बताने वाले, सची उत्तम २ शिक्षाओंके घर, विवेक



मरणं प्रकृतिः शरीरिणां, विकृतिर्जीवितमुच्यते युधेः। क्षणमप्यवतिष्ठते श्वसन्,यदि जन्तुर्नेनु लाभवानसौ" चेचतुःपञ्चवर्पाणि, सन्तिष्ठेत तदा वरम्। भवच्छिष्या भविष्यन्ति, सर्वथौजस्विनः प्रभो!॥

संसारमें दश प्रकारके प्राणों रहित होनेसे यह जीव मर गया वस यह केवल व्यवहारमें लोग कहते हैं। परन्तु सत्य-रीतिसे तो इस जीवको अजर-अमर-शक्षित ही जानना चाहिये॥ ५४७॥ क्योंकि दूसरे शास्त्रोंमें भी कहा है-जैसे मनुष्य जूने वस्त्रोंको छोड़कर दूमरे नवीन वस्त्रोंको धारण करता है, वैसेही यह आत्मा जीर्ण शरीरको त्याग कर अन्य नृतन देहको धारण करता है॥ ५४८॥ शरीरधारी जीवोंका मृत्यु होनेका स्वभाव है, जीवित रहना यह पण्डितोंसे पृथिवी-कायिक आदिका विकार कहा गया है। यदि श्वास लेता हुआ क्षणभर भी ठहर जाय तो जीव क्या लाभवाला हो सकता है १ कभी नहीं॥ ५४९॥ हे प्रभो ! जो चार पाँच वर्ष विराजेंगे तो अच्छा रहेगा, आपश्रीके शिष्य भी सब तरहसे नमर्थ होजायंगे॥ ५५०॥

नैवमस्ति समाधीनं, चरमाईत्स्थितं स्मर । शकोक्तिरिष वैकल्यं, गता का गणना सम ॥५५१॥ पुनभोंः ! सन्ति सत्पृष्ठे. शिष्याः संघोपदेशकाः । धर्मकार्यधुरं वोढुं, भविष्यन्ति यथोचिताम् ॥५५२॥ उपतस्य भूनो सन्यु-र्धृतस्य च जतुर्धुवस् । उपलब्दायरिहास्योतिका सोचनिव प्रविद्वाः॥५५३॥

पर एमारे रूप और निरम् और नेपड़ के होंगे, नेमें डी
उत्पार नेनिए रूप प्रमान कान होंगे।। प्रश्रा के मरी।
उत्पार नेनिए रूप प्रमान संपर्ध संपर्ध होंगे।। प्रश्रा के मरी।
उत्पार नेनि होंगा। जिस्त का मुख्यी संपर्ध समझान है
उत्पार प्रपाद विकास कि मुख्यी संपर्ध समझान है।
उत्पार प्रपाद प्रमान सहित्य प्रमान है। इसमें
उत्पाद के उत्पाद प्रमान ना साम नी हिन्दें हैं।
उत्पाद के उत्पाद समझान ना उत्पाद की किन नियम
उत्पाद के उत्पाद की साम ना साम निर्मान समझान की स्थान की समझान की समझान

त्र । र नगा व समाप्तांता। १ - ११ व्या स्वयंत्रस्य स्वरूपमा ॥ ५४९ ॥

The second of the

• १ वर्ष क्या विश्वति । • १ वर्ष वर्षा स्थापिति ।

the training of the state

मरणं प्रकृतिः शरीरिणां, विकृतिर्जीवितसुच्यते वुधः। क्षणमप्यवितिष्ठते श्वसन्,यदि जन्तुर्ने स्रुत्ताभवानसौ" चेचतुःपश्चवर्षाणि, सन्तिष्ठेत तदा वरम्। भवच्छिष्या भविष्यन्ति, सर्वथौजस्विनः प्रभो!॥

संसारमें दश प्रकारके प्राणों रहित होनेसे यह जीव मर गया वस यह केवल व्यवहारमें लोग कहते हैं। परन्तु सत्य-रीतिसे तो इस जीवको अजर-अमर-शाश्वत ही जानना चाहिये॥ ५४७॥ क्योंकि दूसरे शास्त्रोंमें भी कहा है-जैसे मसुष्य जूने वस्त्रोंको छोड़कर दूसरे नवीन वस्त्रोंको धारण करता है. वैसेही यह आत्मा जीर्ण शरीरको त्याग कर अन्य नृतन देहको धारण करता है॥ ५४८॥ शरीरधारी जीवोंका मृत्यु होनेका स्वभाव है, जीवित रहना यह पण्डितोंसे पृथिवी-कायिक आदिका विकार कहा गया है। यदि श्वास लेता हुआ क्षणभर भी ठहर जाय तो जीव क्या लाभवाला हो सकता है कभी नहीं॥ ५४९॥ हे प्रभो ! जो चार पाँच वर्ष विराजेंगे तो अच्छा रहेगा, आपश्रीके शिष्य भी मव तरहसे समर्थ होजायेंगे॥ ५५०॥

नैवमस्ति ममाधीनं, चरमाईत्स्थितं स्मर । शक्तोक्तिरपि वैकल्यं, गता का गणना मम ॥५५१॥ पुनभों: ! सन्ति मत्पृष्ठे, शिष्याः संघोपदेशकाः । धर्मकार्यधुरं वोट्टं, भविष्यन्ति यथोचिनाम् ॥५५२॥ चिलिप्यति सुरीत्येव, वर्धमानस्य शासनम् । एकविशसहस्राव्दी-मिति शास्त्रेषु भाषितम् ॥५५३॥ संघमित्यं सुसन्तोष्य, सुकराजो व्यथान्वितः । अर्ह्जापं जपन्नस्था-त्सद्विचारे समाधिना ॥ ५५४॥

जब गुरुश्री बोले ऐसा करना मेरे अवीन नहीं है, अन्तिम तीर्थं कर श्रीमहावीरस्वामीकी व्यवस्थाको याद करो यदि इस विषयमें सौधर्मेन्द्रकी वाणी भी निष्कल होगई तो मेरी कौन गिनती है ।। ५५१ ।। फिर मेरे पीछे संबको सदुपदेश देनेवाले शिष्य हैं—जो यथायोग्य धर्मकर्मके भारको वहन करनेके लिये समर्थ होंगे ।। ५५२ ।। श्रीवर्धमानखामी का इक्कीम हजार वर्ष सुरीतिके माथ शासन चलता ही रहेगा ऐसा शास्त्रोंमें भी कहा है ।। ५५३ ।। इस प्रकार पीड़ा सुक्त गुरुराज श्रीसंघको अच्छी तरह सन्तोष देकर जिनेन्द्र-देवका जाप जपते हुए समाधिसे उत्तम विचारमें रहे।।५५८।।

४६-शिष्यसुशिक्षा, समाधिना स्वर्गारोहश्च-उपादिश्च साध्ना-मित्थं ज्ञात्वान्तमागतम्। भो! नास्ति मेऽङ्गविश्वासो, यूयमुक्ताः पुरा मया॥ यतिधर्माख्यचारित्र-तत्प्रसूपालनेऽनिश्चम्। महोद्यमं प्रकुर्यात, चाऽप्रमादाः सुयत्नतः॥ ५५६॥ मत्कर्तव्यं यदासीद्धे!, यथाशक्ति कृतं हि तत्। युष्माभिरपिकर्तव्या, सद्यत्नैः शासनोन्नतिः॥५५७॥ निजात्मोद्धारकार्योऽपि, विषेयो हि सुयत्नतः। एकीभृय मिथःस्थेयं, सम्मत्या सह सर्वदा॥ ५५८॥ पश्चत्रिंदात्समाचार्या, वर्तितन्यं सुभावतः। यहुषैवंस्विद्याणां, शिक्षादत्ताः सुवाञ्जया॥५५९॥

वाद गुरुश्रीने अपना आयु समीप आया समझकर इस प्रकार साधुओंको उपदेश दिया-अन्तेवासिओ ! अव मेरे शरीरका भरोसा नहीं है, इस विषयके वचन मैंने तुमको पहिलेसे ही कह दिये हैं ॥ ५५६ ॥ वास्ते मध-अमल चड़त माजुम भंग आदि तव तरहके नजे, पांच इन्द्रियोंके २३ विषय, चारों प्रकारके क्रोधादि कपाय, पाच निद्राएँ, और चार प्रकारकी विकथाएँ वे पाँच प्रमाद वर्जित चड़े ही यत्नसे धान्ति-धमा, मार्दव-कोमलता. आर्जव-सरलता. मुक्ति-निलोभता, तप. संयम. नत्य. शौच-द्रव्य भावसे पवित्र, अर्किचन-परिग्रह रहित और ब्रह्मचर्य पालन करना, ये दश प्रकारके नाधुधमें युक्त चारित्र और उसकी पाँच समिति तीन गुप्ति रूप अप प्रवचन मानाके पालन करनेमे हमेशा महान् उद्योग करने रहना ॥ ५५६ ॥ शिष्यो ! जो मेरा कर्तव्य था वह मैने मेरी जिंकत मृजव पार पहुँचाया, अब वैसेही तुम लोगोंको भी उत्तम यन्नोंने जिनगामनकी उन्नति करना चाहिये ॥ ५५७ ॥ दहे ही प्रयत्नमे अपने आत्मोद्धारके कार्य भी करते रहना महैव परस्परमे सुसंगते एक दिल हो कर रहना ॥ ५५८ ॥ और

अच्छे परिणामसे १९५६ की सालमें चतुर्विध श्रीसंबके हितार्थ मेरी वाँधी हुई ३५ गच्छकी मर्यादाओं में चलना चाहिये। इस प्रकार छुभ चाहनासे स्विशिष्योंको नाना प्रकारकी सुशिक्षाएँ दीं॥ ५५९॥

ज्ञाताऽज्ञातादियोगेन, भवदाशातनाः कृताः। क्षन्तव्यं पूज्य! तहोषा-नस्माकन्तु दयावता ॥५६०॥ यतः-पम्हुट्टे सारणा बुत्ता, अणायारस्स वारणा। णं चोयणा होइ, निट्ठुरं पडिचोयणा ॥ ५६१॥ मयैताभिः सुशिक्षाभि-श्रेदात्मा वश्च दुःखितः। श्चिष्या!वानुपयोगेन,क्षमध्वं मे तदागसम्॥५६२॥

यह सुनकर शिष्य बोले-पूज्य ! धर्मगुरो ! जान अजान में मन बचन काया के योगोंसे आपश्रीकी तेंतीस आर्याननाएँ की हों तो दयाशील आपश्रीको हमारे उन अप-

१-१ गुरुके आगे आगे चलना, २ वरावरीसे चलना, ३ नजीक चलना, १ आगे वेठना, ५ वरावरीसे वेठना, ६ नजीक वेठना ७ आगे खड़े रहना ८ वरावर खड़े रहना, ९ नजीक खड़े रहना, १० भोजन करते समय गुरुसे पहले चुल्ल करना, ११ गुरुसे पहले गमनागमन की आलोचना करना, १२ राजि-मे गुरुके बुलान पर जागते हुए भी न वोलना, १३ वान करने वोग्य मनुष्यसे गुरुके पहले ही वार्ते करना, १४ गोचनी की आलोचना गुरुके पाम न करके अन्य पाएं ना, १५

ाधोंको माफ करना चाहिये ॥ ५६० ॥ तब गुरुश्री बोले ्रिशप्यो ! धर्म कर्ममें भूल होने पर मीठे वचनोंसे सावधान करना वह सारणा, क्रसंगादि अयोग्य कार्य करनेसे मनाई

गुरुके पहले दूसरे साधुओं को आहार का निमंत्रण करना, १६ आहारादि गुरु को न दिखा कर दूसरे साधुको दिखाना, १७ गुरुको पूछे विना स्निग्ध मधुरादि आहार दूसरो को लाकर देना, १८ अच्छा अच्छा आहार स्वयं खाकर गुरु को निरस अाहार देना, १९ आमन पर बैठे हुए उत्तर देना, २० गुरुका वचन नहीं सुनना, २१ गुरु के सामने ऊंचे स्वर से या कठोर वोलना, २२ गुरु के शिक्षा देने पर तुम हमको कहने वाले कौन हो ? ऐसा कहना, २३ ग्लान आदि की वैयाष्ट्रत्य करने वास्ते गुरु कहे तब तुम क्यो नहीं करते ऐसा कहना, २४ गुरुदेशना में उदास होकर बैठना, २५ गुरु कुछ कहें तब ' आपको कुछ याद नहीं ऐसा कहना, २६ गुरु की धर्मकथा का भंग करना, २७ सभा जुड़ने पर गुरु आज्ञा विना ही धर्मोपदेश देना, २८ गोचरी आगई या उसकी टाइम होगई ऐसा कह कर गुरू की सभा को विभर्जन कर देना, २९ गुरु के सथाराहिसे पग लगाना, ३० गुरुके सथारा या आसन पर वैठना, ३१ गुरु से ऊंचे आसन पर चैठना, ३२ गुरु के वरावरी से ऊंचा आसन लगा कर बैठना, ३३ गुरु के सामने ऊचे आसन बैठना या गुरु वचन को अविनय से सुनना। इस प्रकार ३३ आज्ञातनाएँ टाल कर गुरु सेवा मे रह

अच्छे परिणामसे १९५६ की सालमें चतुर्विव हैं। हितार्थ मेरी वाँधी हुई ३५ गच्छकी मर्यादाओं हैं। चाहिये। इस प्रकार छुभ चाहनासे स्वितिप्योंकों हैं। प्रकारकी सुशिक्षाएँ दीं।। ५५९।।

ज्ञानाङ्गानादियोगेन, भवदाज्ञाननाः कृताः। क्षन्तव्यं पूज्य ! तहोपा-नस्माकन्तु द्यावता किं यतः-पम्हुटे सारणा वृत्ता, अणायारस्म वारणा णं चोयणा होइ. निट्टरं पहिचोयणा ॥ ६६१ मयैनाभि सृज्ञिक्षाभि-श्रेटान्मा वश्च दुः वितः। ज्ञिष्ट्या ! वानुपयोगेन. क्षमध्यं मे नदागसम् ॥६६६

यह मुनकर शिष्य बोले-पृज्य ! धर्मगुरो ! ह अज्ञान में मन अचन काया के योगोंसे आपशीकी तें<sup>जी</sup> आञ्चानाएँ की हो तो त्याशील आपश्रीको हमारे उन अ

ं राधोंको माफ करना चाहिये ॥ ५६० ॥ तब गुरुश्री बोले े शिप्यो । धर्म कर्ममें भृल होने पर मीठे वचनोंसे सावधान करना वह सारणा, इसंगादि अयोग्य कार्य करनेसे मनाई

गुरुके पहले दूसरे साधुओं को आहार का निमत्रण करना, , १६ आहारादि गुरु को न दिया कर दूसरे साधुको दिखाना, १७ गुरुको पूछे विना स्निग्ध मधुरादि आहार दूसरों को लाकर देना, १८ अच्छा अच्छा आहार स्वयं खाकर गुरु को निरन आहार देना, १९ आसन पर घेठे हुए उत्तर देना, २० गुरुका वचन नहीं सुनना, २१ गुरु के नामने ऊंचे स्वर से या कठोर वोलना. २२ गुरु के शिक्षा देने पर तुम हमको कहने वाले कौन हो ? ऐसा कहना, २३ ग्लान आदि की वैयावृत्य करने वास्ते गुरु कहे तब तुम क्यो नहीं करते ऐमा कहना, २४ गुरुदेशना में उदास होकर बैठना, २५ गुरु कुछ कहें तब ' आपको उछ याद नहीं ऐसा कहना, २६ गुरु वी धर्मकथा वा भंग करना. २७ सभा जुड़ने पर गुरु आजा विना ही धर्मोपदेश देना, २८ गोचरी आगई या उसकी टार्म होगई ऐसा कह कर गुरु वी सभा को विभर्जन कर देना, २५ गुरु के संभाराविसे पग लगाना, ३० तरके संधारा या आसन पर बैठना, ३४ तुरु से उंचे आसन पर घेठना, ३२ गुरु ये वरावशी से उंचा आमन नगा कर वैठना, ३३ शुरू के सामने उपे आमन देठना या गर वचन को अविनय से सुनना। इस प्रवार ३३ आग्रातनाएँ टाल पर ग्रुरु सेवा में रहना पाहिये।

अच्छे परिणामसे १९५६ की सालमें चतुर्विध श्रीतंत्रं हितार्थ मेरी वाधी हुई ३५ गच्छकी मर्यादाओंमें चहनी चाहिये। इस प्रकार शुभ चाहनासे स्विभिष्योंको नानी प्रकारकी सुशिक्षाएँ दीं ॥ ५५९ ॥

ज्ञाताऽज्ञानादियोगेन, भवदाञ्चातनाः कृताः। क्षन्तव्यं पूज्य! तहोषा-नस्माकन्तु द्यावता॥५६०॥ यतः-पम्हुहे सारणा वृत्ता, अणायारस्स वारणा। णं चोयणा होड, निहुरं पडिचोयणा ॥ ५६१॥ मयैनाभिः सुशिक्षाभि-श्रेदात्मा वश्च दुःखितः। शिष्या! वानुपयोगेन, क्षमध्वं मे नदागसम्॥५६२॥

यह सुनकर जिप्य बोले-पूज्य ! धर्मगुरो ! जान अजान में मन बचन काया के योगोंसे आपश्रीकी तेतीम आजातनाएँ की हों तो दयाजील आपश्रीको हमारे उन अप-

१-१ गुरुके आगे आगे चलना, २ वसवरीसे चलना, ३ निर्मार चरना, ८ आगे वैटना, १ वसवरीसे बैटना, ६ निर्मार वेटना ६ आगे राट रहना ८ वसार राष्ट्रे रहना, ९ निर्मार खड़े रहना, ९ निर्मार खड़े रहना, ९ निर्मार खड़े रहना, १० भावन करने समय गुरुसे पहले चुन्छ करना, ११ गुरुस पहले गमसागमन की आलोचना करना, १२ गावि में गुरुके बुलान पर वस्तेत हुए भी ने बोलना, १३ वान करने बीग्य मनुष्यसे गुरुक पर दही बार्ने करना, १४ गोविंगी ही आलोचना गुरुके पास न करके अन्य साबु के पास करना, १४

राधोंको माफ करना चाहिये ॥ ५६० ॥ तब गुरुश्री बोले शिष्यो ! धर्म कर्ममें भूल होने पर मीठे वचनोंसे सावधान करना वह सारणा. कुसंगादि अयोग्य कार्य करनेसे मनाई

गुरुके पहले दूसरे साधुओं को आहार का निमंत्रण करना, १६ आहारादि गुरु को न दिया कर दूसरे साधुको दिखाना. १७ गुरुको पूछे विना स्निग्ध मधुरावि आहार दूसरो को लाकर देना. १८ अच्छा अच्छा आहार स्वय खाकर गुरु को निरम आहार देना. १९ ब्यासन पर बैठे हुए उत्तर देना, २० गुरुका वचन नहीं सुनना. २१ गुरू के नामने उंचे स्वर से या कठोर बोहना, २२ तुरु के निक्षा देने पर तुन हमको कहने वाले कीन हो १ ऐसा कहना. २३ ग्लान आदि की वेबावृत्य करने वास्ते गुर पहे तप तुम च्यों नहीं करते ऐसा रतना, २८ गुरदेशना में उद्यास होकर बैठना, २५ गुरु बुठ वर्हें नव 'आपनी हुए चाद नहीं ऐसा कहना, २६ सुरु की धर्मश्या का भंग उनक २७ सभा जुड़ने पर गुरु आज्ञा विना ही अर्शेवदेश देना २८ नोचरी आगई या उनशी टाइन होगई ऐसा कर पर गुर की सभा दो दिस्क्षेन कर देना २५ गुर के सधाराधिसे पर तरारा ३८ तुरुपे सपारा या टालन पर पैठना ३१ तुरु से ईंदे लामन पर वेटमा १० शुरू ने प्रश्वेश से देवा लामर हान कर बैटना, ३३ गुरू पे लागने उपे आमन बैटरा या गुरू पपन को अविनय से सनना। इस प्यार ३३ व्यक्तनार दार पर गुर नेवा ने श्राम पार्हिये।

अच्छे परिणामसे १९५६ की सालमें चतुर्विध श्रीसंवके हितार्थ मेरी वाँधी हुई ३५ गच्छकी मर्यादाओं में चलना चाहिये। इस प्रकार ग्रुभ चाहनासे स्वशिष्योंको नाना प्रकारकी सुशिक्षाएँ दीं॥ ५५९॥

ज्ञाताऽज्ञानादियोगेन, भवदाञ्चातनाः कृताः। क्षन्तव्यं पूज्य! तद्दोपा-नस्माकन्तु दयावता ॥५६०॥ यतः-पम्हुट्टे सारणा वृत्ता, अणायारस्स वारणा।

णं चोयणा होड, निडुरं पडिचोयणा ॥ ५६१॥ मयैनाभिः सुशिक्षाशि-श्चेदात्मा वश्च दुःखितः। शिष्या ! बानुपयोगेन, श्रमध्वं मे तदागसम् ॥५६२॥

यह सुनकर शिष्य बोले-पूज्य ! धर्मगुरो ! जान अजान में मन बचन काया के योगोंसे आपश्रीकी तेंतीस आर्थाननाएँ की हों तो टयाबील आपश्रीको हमारे उन अप-

१-१ गुरुके आगे आगे चलना, २ वरावरीसे चलना, ३ नजीक चलना, ४ आगे बैठना, ५ वरावरीसे बैठना, ६ नजीक बैठना ७ आगे खंड गहना ८ वरावर खंडू रहना, ९ नजीक खंडू गहना, १० भोजन करते समय गुरुसे पहले चुल्ल करना, १६ गुरुसे पहले गमनागमन की आलोचना करना, १२ राजिन में गुरुके बुलाने पर जागते हुए भी न बोलना, १३ बात करने बीग्य मनुष्यसे गुरुके पहले ही वार्ते करना, १४ गोचिंग की आलोचना गुरुके पाग न करके अन्य माधु के पाम करना, १५

मुजव गुरुश्रीने [ ८४ ] लक्ष जीवचोनियोंके नाथ भी खम-त्तवामणा कर शरीर संबन्धो औपध वगैरह कुल उपायोंको छोडकर अरिहन्तादिकोंके चार उत्तम शरणा ग्रहण कर और चारित्रमें लगे हुए दोपोंका सादर मिथ्यादुष्कृत देकर जैन-सिद्धान्तोंकी नयीदा पूर्वक सुख-समाधिसे अनशन [संधारा] ग्रहण किया ॥ ५६३ ॥ ५६४ ॥ वे गुरुश्री संसारमें शुद्ध महावतधारी, जीवोंके महोपकारी, महाबुद्धिशाली, यथार्थ आचार्यश्रेष्ठ, कतिपय दिन पर्यन्त सुखसे अनशन में स्थिर रह कर अपने श्रेष्ठतर ज्ञान ध्यान तपस्या परोपकार और विश्रद्ध चारित्र पालन आदि सदृणों से लोक में अति निर्मल कीति फैला कर और आत्मा में नभी जीवों पर नमभाव रखते हुए जैसे नर्प सुख पूर्वक अपनी केंचली (कांचली) को छोड़ता है. वैसेही स्वर्ग व मोक्षका नाधन रूप तथा मांनारिक सभी सुर्खोका दाता तथापि विनाशशील स्वकीय दारीर का त्याग कर जैना चार्यधुरन्धर-श्रीमद्विजयराजेन्द्रस्री श्वरती महाराज संवत १९६३ पौपसुदि ७ के रोज स्वर्गवानी हुए ॥ ५६५ ॥ ५६६ ॥ ५६७ ॥ ५६८ ॥

४७-गुरुनिर्वाणोत्तवस्तत्र संघभिवतश्च-

पिष्ठयामनक्षेत्री, सद्देकुण्ठीनि कारिना। चित्रैः कौशेयवस्त्रेध,सिक्कना वरसीचिकः॥ ५३९॥





सहस्रकाः सुसंघाना,-मागच्छन्नतिक्रीघतः। मञ्जुलाडम्वरैरेतां, भ्रामयत्रीविष्ठे पुरे ॥ ५७६॥

शोक पूर्वक श्रीसंघने सुगंधदार चन्दन, वरास, कर्पूर, आदि उत्तम २ वस्तुओं से लेपन किया हुआ साधुके वेशयुक्त सुवासित जलसे अभिवेक कराये गये गुरुश्रीके शरीरको उस वैद्धंठीमें पद्मासनसे स्थापन किया ॥ ५७२ ॥ उपरोक्त-गुरुनिर्वाणोत्सवमें सरदारपुरकी छावणीने एवं धारानरेशकी आज्ञासे धारानगरीसे सहर्प शीघ्र वेण्डवाजे मंगवाए गये ॥ ५७३ ॥ तमे ही उम उत्सवमें क्कसी, वाम, आलीराजपुर, योरी, कड़ोट, झाचुवा, पारा, टांडा, रीङ्गनोट, झकनावटा. राजोद, राणापुर, रंभापुर, धामणदा, टगाई, वड़नगर, लेडगाम आदि गाव नगरों में गुरुनिर्वाण सुनते ही अति शीघनया एकदम हजारों श्रीसंघ आये और उम वंग्रण्ठीको वढ़े ही सुन्दर गमारोहके साथ सार नगरमें घुमाते हुए॥५०४-५०६॥

जयारावेर्गुरोर्नाम्नः, श्रीसंघास्यसमुहिपनः। नदाऽऽस्तां गीनवार्गश्च, रोदमी मुग्ररायिने॥५७॥।

इत्थंकारमसौ संघो, राजदुर्गाद् द्विमीटके। तीथें मोहनवेटाख्ये.सुभूमी नामनिष्टपन्॥५७८॥

समयेऽस्मिन् गुरोर्भक्यां. संघो राजगटम्य च । श्रीयटनगरस्यापि. हेभे लाभं विद्योपनः ॥ ५७९॥



÷

सहस्रकाः सुसंघाना,-मागच्छन्नतिक्षीघतः । मञ्जुलाडम्परैरेतां, भ्रामयन्नविष्ठे पुरे ॥ ५७६॥

शोक पूर्वक श्रीसंघने सुगंधदार चन्दन, यरास, कर्पूर, आदि उत्तम २ वस्तुओं में लेपन किया हुआ साधुके वेशयुक्त सुवासित जलसे अभिषेक कराये गये गुरुश्रीके शरीरको उस वैकुंठीमें पद्माननमें स्थापन किया ॥ ५७२ ॥ उपरोक्त गुरुतिवाणोत्मवमें मरदारपुरकी छावणीने एवं धारानरेशकी आज्ञाने धारानगरीने नहष शीघ्र वेण्डवाजे मंगवाए गये ॥ ५७३ ॥ तैने हो उम उत्मवमें क्कमी, वाम, आलीराजपुर, वोगं, कडोद, लावुबा, पारा, टांडा, रीक्ननोद, लकनावदा, राजोद, रागापुर, रभापुर, धनगदा, दशाहे, वडनगर, लेडगाम यादि गाव नगरोने गुरुनिवाण सुनते ही अति शीघतया एक्टम दनारो श्रामव साथे और उम वैकुण्ठीको बडे ही सुन्दर यसके इस व व साथ नगरान पुमान हए ५ ५७४-५७६॥

जपारावेगुरोतास्त । श्रोसपास्यसमुन्यिते । तदा भना गोतवार्णस्य, सेदसी मुखरायित । १७००

हर प्रत्यमसौ सप्तार राजदुर्गात हिसीलके । तीथे माहनखंडारुषे, सुनुमो तामतिष्ठपत १५४८

समये स्मिन गुरो सेक्या, सर्घा राजगदस्य च । श्रीवदनगरस्यापि, लेभे लास विद्योपन । १५% रूप्याणां च सहस्राणि, मुदोदच्छालयत्तदा । तस्याश्चोपरि सङ्गाचै-रेवमन्येऽपि चकिरे ॥ ५८० ॥

उस समय श्रीसंघके मुखसे पैदा हुए गुरुश्रीके नामके जय जय शब्दोंसे एवं गुरुगुण गायन और अनेक तरहके वाजा-ओंके शब्दोंसे जमीन आसमान तो मानो वाचाल ही नहीं होगये हों अर्थात् जयगानवाजित्रादिकी घ्वनियोंसे भूमण्डल और गगनमण्डल एक शब्दमय ही होगये थे। १५७७।। इस प्रकार उम श्रीसंघने शहर राजगढसे दो माइल पर लेजा कर मोहन-खेड़ा नामक उत्तम तीर्थकी भृमि पर उस वैक्वंठी को स्थापन की ॥ ५७८ ॥ इस मौकेष वैकुण्ठी पर गुरुभक्तिमें राजगढ़ के और वड़नगर के श्रीसंघने बहुत ही लाम लिया जो कि-महर्प हजारों रुपये उछाले. एवं उत्तम भावसे अन्यान्य श्री संघने भी गुरुमक्तिका लाभ लिया ॥ ५७९ ॥ ५८० ॥ चन्दनैः कृतचित्यायां, कर्परागुरुकेस्ररैः । कस्तृरीदेवदार्वादि-द्रव्येरेवं सुगन्धिभः ॥ ५८१ ॥ बहुभिर्वृतकुं मैश्र, वैकुण्या सह तत्तनोः। चके मंघोऽग्निसंस्कारं, सानुतापश्च द्युड्मयः॥५८२॥ मर्वदैव जिनेन्द्रोक्त-निश्चयव्यवहारगः। लोकाचार्वञादेष,-श्रकाणः परिमज्ञनम् ॥ ५८३ ॥ स्मरन गुरुगुणानेपो, भावयन्नश्वरं समम्। धर्मजालां समायातो, गतरतनः पुमानिव ॥ ५८४ ॥

चन्दनसे रची हुई चिता में कपूर, अगर, केसर, चन्दन, कस्तूरी. देवदारु, आदि सुगन्धित पदार्थों से एवं बहुत से घृतके घड़ों से शोकमय पश्चाचाप सहित श्रीसंघने वैकुण्ठी के साथ गुरुशरीरका अग्निसंस्कार किया ॥ ५८१ ॥ ५८२ ॥ तदन्तर तीनों ही काल में जिनेश्वर भगवान के कहे हुए निश्चय और व्यवहार मार्ग में चलनेवाले श्रीसंघने लोक मर्यादा के आचार वश द्रव्यशुद्धि के लिये स्नान किया । क्योंकि-' जय-वीयराय' के पाठ में जिनेश्वर भगवान से हमेशा प्रार्थना करने में आती है कि-हे भगवन्! मुझ से लोक में विरुद्ध [अयोग्य] कार्य करने का त्याग बने ऐसा कहा गया है ॥५८३॥ उसके वाद गुरुमहाराज के गुणों को याद करते हुए सारे संमार को विनाशशील मानते हुए व अपूल्य रत्न को गमाये हुए पुरुप के समान श्रीसंघ धर्मशाला में आए ॥ ५८४ ॥

४८-अनित्योपदेशो गुरुमूर्तिस्थापनं च---

श्रीदीपविजयोऽथैवं, धीमान् संघमवोधयत्। हन्ताऽनेनाऽयि!कालेन, जग्धास्तीर्थङ्करा अपि॥५८५॥

#### यतः--

'' तित्थयरा गणहारी, सुरवङ्णो चिक्किसवा रामा। कालेण य अवहरिया, अवरजीवाण का वत्ता॥५८६॥ ये पातालिवासिनोऽसुरगणा ये स्वैरिणो व्यन्तरा, ये ज्योतिष्कविमानवासिविवुधास्तारान्तचन्द्रादयः।

अथ दीनादिकान लोकान, पान्यकादि केनवा। अनोषगहगाडगोऽमी, जैनजामनक्तर्तिम् ॥ ५९२॥ विवृद्धये च भर्मस्य, गुरुवेनप्रभक्तये। विद्रभे बामनोब्रह्मै, श्रीमंत्रोऽष्ट्राहिकोत्सवम् ।५९३। वाग्निधयानुकलेन, विह्नमंस्कारभ्वले। मृदुन्तिर्थः मित्रपाव-रक्तारि ध्यानमिन्द्रम् ॥६९४॥ वरिष्ठेऽस्मिन गुरोगेंहे, महाज्जनमनिष्ठया। चैकी भूतोऽन्यसंघोऽपि, दिनाष्ट्राविकोत्सवैगा५९६॥ स्वर्गीयगुरुराजस्य, सज्जनस्वान्तर्रार्पणीम् । वरीयमीं प्रतिच्छायां, श्रीसंघोऽस्यापयन्मुदा॥५९<sup>६॥</sup> प्रतिवर्षेऽत्र सप्तम्यां, पौपशुक्तम्य सर्वतः। सहस्रकाः समायान्ति, यात्रिकाम्तु दिद्शया ॥५९७॥ तदनन्तर चतुर्विध श्रीमघ मंमाग्की उटासीनताका विचार एवं एक चित्तसे उन सुगुणी गुरुश्रीको याट करते हुए अपने र स्थान पर पहुँचे ॥ ५९१ ॥

वाद कृपालु श्रीसंघने जैनशामनकी महिमाके लिये दीन गरीव अन्धे छले निराधार रोगी वगैरह जीवोंको अन्न कपडोंसे और पशुओंको चारा पानी आदिसे अति संतुष्ट किये ॥ ५९२ ॥ फिर देवगुरूकी भक्त्यर्थ, जिनशासनकी उन्नतिके कारण, एवं जैनधर्मकी वृद्धिके लिये श्रीसंघने महान्-

अष्टाहिक महोत्मव भी किया ॥५९३॥ और संबके किये हुए निश्वयानुमार मोहनखेड़ा तीर्थके अन्दर ही अप्रिसंस्कारकी जगह पर कोमल चिकने आरसोपल जातिके पापाणोंसे गुरु-समाधि मंदिर वनवाया॥ ५९४॥

गुरुश्री के इस सुन्दर ध्यानमंदिर में अत्यन्त सहर्ष फुंकुमपत्रिका द्वारा इकट्ठे हुए पर ग्रामके श्रीसंघ सहित यहाँ के श्रीसंघने आठ दिनके महोत्सव पूर्वक उत्तम अझनशलाका प्रतिष्ठा के साथ दिवंगत जैनाचार्य श्रीमद्विजयराजेन्द्रसूरी-धरजी महाराज की सजन लोगोंके चित्रको आकर्षित करने वाली महोत्तम मनोहर मूर्तिको स्थापन की ॥५९५॥५९६॥ यहाँपर हरसाल पौप सुदि सप्तमी और चैत्र-कार्तिक पूर्णिमाके रोज चारों ओरसे गुरुदेवके दर्शनकी चाहसे हजारों यात्री लोग आते हैं ॥ ५९७॥

## ४९--फलसिद्ध्या गुरुविम्वार्चा तद्ये तद्भुणोत्कीर्तनं च—

कार्यसिद्धिपणं कृत्वा. महत्या श्रद्धया समे। सृत्सवं भो! वितन्वानैः, श्राद्धैश्चान्यजनैरपि ॥५९८॥ दसोरे खाचरोदे च, क्रुकस्यां जावरापुरे। आहोरादिपुरेष्वेवं, पूज्यन्ते गुरुमृर्तयः ॥ ५९९॥ मनस्माण ! मन्द्रमार, रगातमार, रहारी, जातमार स्ट्रमणि-निथि, वाहोर, रनस्मीर, द्यारे, व्यार, विव्यदेश, राजमार, मिनोर, बहुनगर, नियाणा, पायम, हर्मा लाहि माँ। नमसेम नदी हो पास्था एक महा यह हरने हण थारह पम एक बन्द रजनाय दोन भी बाने र हायेही सिद्धि हा पण [वो हमा] ते हरू पुरुष होन मिनियों हो पार्मे हैं। प्रदेश मुख्य र

पजनार्जनार भन्य। गरम र ज्युन किट।
जगनात्त्रजनान न, यि हारित स्वरीसद्भाः १६००॥
नरम भारपन्त्या, दाका गात्र भागनाम।
नर्वायसर्गुणस्राम कीनीस्त स्वृतिन वै॥६०१॥
बह्म नं बत्रस्त तु, सर्वे र्रामित्रस्तमाम
केनिचहित्ति द्युद, त्यादश्य पर गुरा । ॥६०२॥
निर्दापाञ्चारपात्रादीन, सारपक्रम विना
क्षारपिण्डं च वस्त्रेषु, स्वीपयोगे न लेनिये॥६०३॥

निश्चयमं मिक्तिकं नाय गुरुम्तिकां पूजा. दशेन, स्तुतिमें और गुरूकं नामका जाप करनमें उन लोगोंकी वाछित मिद्धियाँ सिद्ध हो रहा ह ॥ ६ ० ॥ स्व जगह उन गुरु म्तियोंक आगे अनक लोग मावना माने हैं, गुरुमहार राजके उत्तम गुणोंके समुदायकी कीतेना करने हुए स्तुति कर रहे हैं ॥ ६०१ ॥ वह स्तुति ऐसी है कि-सभी धर्मवाले

नियानाः सामान्तरी न पुरस्कातीलाः हो।

् होग भी इते रहें इस गुम्बाइनी मृतिहें

रमने मुनेः किः उत्नि स्वप्रमिद्धाः ः • सब्ज्ञ भावनम् • न्युविनि वे

, जन्मनाम् , जपा गुरा

्व पर उ साउपकरण विना साउपकरण विना साउपकरण विना

गुरमिते जा पूरा हैं। इस्तिम इत इत हैं। इस्तिम इत इत हैं। इस्तिम करते हैं। मानाना करते हैं। मानाना करते हैं। तिरमी हैं कि मंगी हैं।

महान्यः केवींक इ

तिपातक का ... त्यागः, संदेश =

का त्यार न्य जैसे किर्य

शुद्ध प्रकार ==

शय्या-पाने के १ ये चारों हे के

जो वहकी होन् रखनेके वास्ते क प्रतिके लिये हा

वानके समय के विश्वोक खण्ड के गां- रक-पात्रीके

३ म्य हके २ हर्ज इ.स्था हो करण

:- श्व-धर्मधाः ।. ५१३. डॉस

न भागि विस

कार शनमें अक उपभान अपने क

4

Ţ,

विचित्र र

### सर्वथा श्रेष्ठवृत्तान्तै-मेहत्यस्मिन् कलावपि । पूर्वकालिकसूरीणा-मिहैवायमभृद्धरः ॥ ६०९॥

अनेक तरहकी तपस्याओं, पवन गतिके समान अप्रतिवद्ध विहारों और प्रत्यक्ष अनुभव किये गये महोत्तम ज्ञान ध्यान मौनादि सब प्रकारके श्रष्ठ इत्तान्तोंसे इस महान कलियुगमें भी प्राचीन काल के आयोंके नमान ये गुरुदेव हुए ॥ ६०८–६०९ ॥

## ५० श्रीसोधर्मबृहत्तपोगच्छीय-गुरुपद्दावली-

शासनेशो महावीरः सुर्धर्मस्याम्यभृत्तनः। जम्बूस्वामी तु नत्परे प्रभेवस्वाम्यनःपरम् ॥६१०॥ ततः श्रेट्यंभवस्वामी, यशोभद्रोडभवर् दुषः। परेडभूनां च सूरी द्रौ. संभृतिविजयोडग्रजः॥६१९॥

मीतिनतासनपे अधिपति यौदीसवे तीर्यंवर शीरणदीर-स्वामीके बाद—

६ भीसुपर्मस्यामीणी ५ शीपरीचप्रसृतिकी

२ भीणग्रह्यामीणी १६६०। १ भीसभूतिकेक्यकी ६६६

१ भीसम्बर्ध्यामीणी १

मोनान्यः सी मुनियः स्टेन्ट्र मा कुरुमने विनिक्ति स्वा भी भी क्षेत्र के क्षेत्र के जिल्ला है। 

2 P 1 PH 124

सर्वधा श्रेष्ठवृत्तान्तै-मेहत्यस्मिन् कलावपि। पूर्वकालिकसूरीणा-मिहैवायमभृद्रुरः 11 809 11

अनेक तरहकी तपस्याओं, पत्रन गतिके अप्रतिबद्ध विहारों और प्रत्यक्ष अनुभव किये गये महोत्तम ज्ञान ध्यान मौनादि सब प्रकारके श्रष्ठ वृत्तान्तोंसे इस महान कलियुगमें भी प्राचीन काल के आयों के समान ये गुरुदेव हुए ॥ ६०८-६०९ ॥

५० श्रीसौधर्मबृहत्तपोगच्छीय-ग्ररुपद्दावली-

शासनेशो सहावीरः, सुर्धर्मस्वाम्यभृत्ततः। जम्बूहवामी तु तत्पद्दे, प्रभवस्वाम्यतःपरम् ॥६१०॥ ततः शंध्यंभवस्वामी. यशोभंद्रोऽभवद् वुधः। पहेडभूतां च सुरी द्वौ, संभूंतिविजयोऽग्रजः ॥६११॥

५ भीयशोभद्रसूरिजी ६ । पीसंभूतिविजयजी ६११ भीभद्रवाहस्वामीजी

भीजिनशासनके अधिपति चौबीसवें तीर्धकर भीमहाचीर-स्वामीके वाद--

१ भीसुधर्मस्वामीजी

२ श्रीजम्यूस्वामीजी

३ भीपभवस्वामीजी ।६१०।

४ भीराय्यंभवस्वामीजी

स्वामी श्रीभद्रवाहुश्च, स्वाम्यासीत्स्थृत्ठभद्रकः। आर्यमहागिरिर्विद्वा-नार्यः सुँहस्तिकोविदः ॥६१२॥ श्रीमत्सुस्थितसूरिश्च, सूरिः सुँप्रतिबुद्धकः श्रीइन्द्रंदिन्नसूरीको, दिन्नसूरिर्महागुणी ॥ ६१३॥ सूरिः सिँहैगिरिश्चासीद्,वज्रस्वामी महामतिः। आचार्या वर्जेसेनस्तु, चन्द्रंसूरिर्विनिर्मलः ॥ ६१४॥ साँमन्तभद्रसूरिस्तु, बुँद्देवसुनीश्वरः। श्रीपँचोत्तनसूरीको, मानदेवकवीश्वरः ॥ ६१५॥ श्रीभानतुङ्गसूरीको, वीरसूरिः सुधीवरः। श्रीभानतुङ्गसूरीको, वीरसूरिः सुधीवरः। श्रीजंयदेवसूरिश्च, देवानन्दस्तु कोविदः ॥ ६१६॥

श्रीस्थृलमद्रम्वामीजी
श्रीआर्यमहागिरिजी
श्रीआर्यमुहन्तिसूरिजी
श्रीमुन्थितसृरिजी
श्रीसुप्रतिवृद्धसृरिजी
श्रीहन्द्रदिन्नसृरिजी
श्रीविन्नसृरिजी
श्रीमिहगिरिसृरिजी
श्रीविन्नस्वामीजी

१४ श्रीवज्रसेनसूरिजी
१५ श्रीचन्द्रसूरिजी ॥६१४॥
१६ श्रीमामन्तभद्रसूरिजी
१७ श्रीवृद्धदेवसूरिजी
१८ श्रीप्रद्योतनस्रिजी
१९ श्रीमानदेवसूरिजी ।६१५॥
२० श्रीमानदेवसूरिजी ।६१५॥
२० श्रीमानतुगस्रिजी
२१ श्रीवीरसूरिजी ।
२२ श्रीजयटेवस्रिजी
२३ श्रीदेवानन्द्रसूरिजी।६१६॥

श्रीराजेन्द्रगुणमञ्जरी ।

विकॅमसूरिरानन्दी, सूरीशो नरेंसिंहकः। श्रीमतैसमुद्रसूरिवें, मौनदेवोऽतिपंडितः विर्वेधप्रभसूरिस्तु, जैयानन्दश्च दोपजित्। अभूद्रविप्रभाचार्यों, येशोदेवोऽतिकीर्तिभाक्॥६१८॥ श्रीमान् प्रद्यैससूरिस्तु, सानदेवो महाकृती। विभेलचन्द्रसूरीशः, सूरिहेंद्योतनस्तथा स्वीदेवीभिधाचायों, देवैसूरिर्महामितः। स्वदेवो महाचार्यो, यशो भद्रस्तथा बुधः ॥ ६२०॥ श्रीनेमिचैन्द्रसूरिस्तु, मुर्निचन्द्रो मुनीध्वरः। आचार्योऽजितदेवस्तु, जर्यसूरिर्जयान्वितः॥ ६२१॥

३४ भीविमलचन्द्रसूरिजी ३५ भीउद्योतनसृरिजी ।६१९। २४ मीविक्रमसूरिजी २५ शीनरसिंहसूरिजी ३६ भीसवेदेवसूरिजी २६ श्रीसमुद्रस्रिजी ३७ मीदेवमृरिजी २७ शीमानदेवसूरिजी ।६१७। ३८ शीसपेदेदस्रिजी ्रिनियसोगद्रस्रिती <sup>६२०</sup> ३९ े त्नेसियन्द्रस्रिती २८ मीवियुधप्रभस्रिजी २९ धीजयानन्दस्रिजी ४० भीसुनियन्द्रमृतिजी ३० शीरविष्रमस्रिजी ३१ भीयशोदेवस्रिजी ।६९८। १९ शिअस्तिदेवसूरिजी <sub>थर</sub> भीजवम्रिजी ॥६२६॥ ३२ भीप्रगुम्नस्रिजी ३३ गीमानदेवस्रिजी 33

स्वामी श्रीभईवाहुश्च, स्वाम्यासीत्स्थूलभद्रकः। आर्यमहागिरिर्विद्वा-नार्यः सुंहस्तिकोविदः ॥६१२॥ श्रीमत्सुस्यिंतस्रिश्च, स्रि: मुंप्रतिबुद्धकः श्रीइन्द्रंदिन्नस्राजो, दिन्नसुरिर्महागुणी ॥ ६१३॥ स्रिः मिहंगिरिश्चासीद्,वज्रम्वामी महामतिः। आचार्या वर्ज्रमेनस्तु, चन्द्रसूरिविनिर्मलः ॥ ६१४॥ सार्मन्तभद्रम्रिस्तु, बृंद्वदेवमुनीश्वरः। श्रीर्पंद्योतनस्रीजो. मानदेवकवीश्वरः 11 584 11 श्रीमानतुङ्गसूरीको, बीरस्ररिः सुधीवरः । श्रीजंयदेवस्रिश्च, देवानन्टस्तु कोविदः ॥ इंश्इ ॥ ७ श्रीम्थलमद्रम्वामीजी १८ श्रीवज्ञसनस्रिजी १५ श्रीचन्द्रसृरिजी॥६१४॥ १६ श्रीसामन्तभद्रसूरिजी १ ५ श्रीवृद्धदेवसूरिजी

्रिशीआर्यमहागिरिजी

्रिशीआर्यमहागिरिजी

्रिशीमुम्थितमृरिजी

्रिशीमुम्थितमृरिजी

्रिशीमुम्थितमृरिजी

्रिशीमुम्थितमृरिजी

२० श्रीइन्द्रिक्स्रिजी

२० श्रीइन्द्रिक्स्रिजी

२० श्रीइन्द्रिक्स्रिजी

२० श्रीइन्द्रिक्स्रिजी

२० श्रीमानदेवस्रिजी । ६१६॥

२० श्रीमानतुगस्रिजी

२० श्रीवारस्रिजी।

# हुए 🛴 ् श्रीराजेन्द्रगुणमञ्जरी ।

विर्जयसिंहसूरिस्त्वा-चार्यः श्रीविर्जयप्रभः। विजयर्त्नसूरिस्तु, क्षर्सीसृरिस्तु धीधनः ॥ ६२७॥

सृरिविंर्जंयदेवेन्द्रः, कर्ल्याणसृरिरात्मवित्। ममोदीव्यस्तु नत्पद्दे, सूरेस्तु गुणभृपितः ॥ ६२८॥

६१ श्रीविजयसिंहसूरिजी ६२ श्रीविजयप्रभसूरिजी ६३ श्रीविजयरत्रसूरिजी ६४ श्रीविजयसृदक्षमास्रिजी ६५ श्रीविजयदेवेन्द्र रिजी ६६ श्रीविजयकस्प्राणस्रिजी ६७ श्रीविजयप्रमोरम्रिजी ६२७-६२८ ॥

नन्दनादेव सद्राजिः, सृरीणामित्धमायनौ ॥ जिनादेशप्रयुत्तानां, श्रीवीरजिनगामने ॥ ६२९॥

तद्भक्तानां सदा चैपा. कल्पयष्टीय देशिनाम् । भर्मप्राप्त्युपदेशेन, चिन्तितार्थप्रदायिनी ॥ ६३०॥

इसी प्रकार वर्षमान जिनेश्वर-श्रीमहार्रास्त्रांकं शामनमें आगामिक कालमें भी जिनेन्द्र भगरानकी आलामें चलनेवाले आचायांकी उत्तम श्रेणी प्रतिदिन हिंदकों प्राप्त हो और यह पट्टाविल उन आचायोंके भक्त प्राणियोंकं हमेशा पर्मश्राप्तिके उपदेश हारा कल्पवेलके समान उनके अतिराय मनोवािल्य मनोग्यों को पूर्ण करने दार्ला हो ॥ ६२९-६२०॥ श्रीमैत्सोमप्रभाचार्यां, मिण्रिताह्योऽपरः।
श्रीजेंगचन्द्रस्रिस्तु, श्रीदेवेन्द्रंबुधस्तु वं ॥ ६२२॥
विद्यानन्दोऽपरःस्रि-धर्मघोषो गणेश्वरः।
श्रीसोमेंप्रभस्रिस्तु, श्रीसोमेंतिलको बुधः॥ ६२३॥
देवसुन्देरसत्स्रि-धींवरः सोमेंसुन्दरः।
सुनिसुन्दर आचार्यां, रत्नदोखेरपण्डितः॥ ६२४॥
लक्ष्मीसौगरस्रिस्तु, सुमेंतिसाधुसद्बुधः।
हेमेंविमलस्रिनें, आर्नेन्दिवमलो बुधः॥ ६२५॥
विजयेंदानस्रीजः, श्रीहीरेंविजयस्सुधीः।
सुरिविजयसेनोऽभ्-द्विजयदेवकोविदः॥ ६२६॥

४३ {श्रीसोमप्रभस्रिजी
४४ श्रीमणिरत्रस्रिजी
४४ श्रीजगचन्द्रस्रिजी
४५ {श्रीदेवेन्द्रस्रिजी ।६२२।
श्रीविद्यानन्दस्रिजी
४६ श्रीधर्मघोपस्रिजी
४७ श्रीसोमप्रभस्रिजी
४८श्रीसोमतिलकस्रिजी ६२३
४९ श्रीदेवसुन्दरस्रिजी
५० श्रीसोमसुन्दरस्रिजी

५१ श्रीमुनिसुन्दरसूरिजी
५२ श्रीरत्नशेखरसूरिजी ६२६
५३ श्रीठक्ष्मीसागरसूरिजी
५४ श्रीसुमितसाधुसूरिजी
५५ श्रीहेमित्रमलसूरिजी
५६ श्रीआनन्दितमलसूरिजी
५७ श्रीविजयदानसूरिजी
५८ श्रीविजयदीरसूरिजी
५९ श्रीविजयसेनसूरिजी
६० श्रीविजयसेनसूरिजी

## ्रा ्र श्रीराजेन्द्रगुणमञ्जरी ।

विर्जयसिंहसूरिस्त्वा-चार्यः श्रीविर्जयप्रभः। विजयरत्नसूरिस्तुः क्षमासूरिस्तु धीधनः ॥ ६२७॥

सूरिविंजंयदेवेन्द्रः, कर्ल्याणसूरिरात्मवित्। ममोर्काच्यस्तु तत्पद्दे, सूरेस्तु गुणभूषितः ॥ ६२८॥

६१ श्रीविजयसिंहसूरिजी ६२ श्रीविजयप्रभसूरिजी ६३ श्रीविजयरत्नसूरिजी ६४ श्रीविजयगृद्धसमास्रिजी ६५ भीविजयदेवेन्द्र रिजी ६६ श्रीविजयकस्याणस्रिजी ६७ भीविजयप्रमोदस्रिजी ६२७-६२८॥

नन्दनादेव सद्राजिः, सूरीणामित्धमायतौ ॥ जिनादेशप्रवृत्तानां, श्रीवीरजिनशामने ॥ ६२९॥

तद्भक्तानां सदा चैपा, कल्पपछीय देशिनाम्। भर्मप्राप्त्युपदेशेन, चिन्तितार्धप्रदायिनी ॥ ६३०॥

इसी प्रकार वर्षमान जिनेखर-श्रीमहार्ताग्नरामीके जामनमें आगामिक कालमे भी जिनेन्द्र भगवानकी आलामे चलनेवाले आचारोंकी उत्तम श्रेणी प्रतिदिन हिंदिको प्राप्त हो और यह पद्घातल उन आचारोंके भक्त प्राणियोंके हमेशा पर्मप्राप्तिके उपदेश कारा कत्यदेलके नमान उनके अतिशय मनोगंशित मनोग्यों को पूर्ण वरने वाली हो ॥ ६२९-६३०॥

### '४१- प्रशस्तः--

पहेरम्य सहुणनिधिध महाबताषी, येन कियोज्जृतिरकारि वितीषुणा वै। संहत्रभ्यरिसमयोष्ट्रगुपकारतेती, राजेन्द्रस्रिरित से गुक्रीटजोष्ट्रभृत् ॥

॥ ६३१॥

म्वान्यदीयागमजाता, विजितातमा द्यानिधिः। दशदिक्मकृर्तिमत्कीर्तिः, पत्रयोशभृतकीविदैरपि ॥ श्रीआहोरे बृहदीक्षा, दत्ता येन मकस्थले। योगोद्वाही च सृत्राणां, स से स्वान्तेऽनिशं वसेत्॥

प्रमादस्रिजीके पाट पर उत्तम गुण निधान अतिश्य प्रतापशाली समारको निरनेकी उच्छास जिन्होंने कियोद्धार किया और महोपकारके कारण जिन्होंने 'प्राकृतमागर्थी' अभिधानराजेन्द्रकोश ' आदि अनेक प्रन्थ बनाये वे श्रीमिंक्ट जयराजेन्द्रस्रीश्वरजी महागज मेरे गुरु हुए हैं, स्त्रशाहों और परशास्त्रों के अदितीय विद्वान, जिन्होंने अपने आत्माकी अन्त तक वशमे रच्या, बड़े ही द्याके भण्डार, जिनकी दशों ही दिशाओं में निर्मल कीर्ति फैजी हुई है, एवं वे पण्डितोंसे भी प्रजनीय थे-जिन्होंने ही श्रीआहोर मारवाड़ में सं० १९५७ माय सुदि वसन्तपंचभीके रोज बहुतसे साधु साध्वियोंके युक्त मुझे बड़ी दीक्षा दी और स्त्रोंके योगोद्दाहन

कईएक ऐतिहासिक, प्रश्लोत्तरात्मक, विगासमीत्वाहक चर्चात्मक और संगीतरसका अपूर्णनन्द देनेवाले नी हैं। बुद्धिमानी के साथ गुरुश्लीने इस प्रकार अनेक प्रत्य वनावे हैं॥ ६३४–६३६॥

मार्गशिषितिनेष्टिंम्यां, प्रियालाधो जनवजे । लघुदीक्षागुरुमेंऽभृद्, भीनमाले महोत्सवैः विद्शा दिनक्षपाऽऽश्रमेणैय, परोपकारिणा सुदा। साधुकियाकृतीचके, लोकद्वयहितेच्छया ॥६३८॥

पहेऽस्य मौभाग्यगुणांश्रमाली, शास्त्रेषु सर्वेष्विति बुद्धिशाली। सौधर्मगच्छे बृहद्दितिऽस्मिन्, भूषेन्द्रंस्रिभुवि राजतेऽसां।

जो संवत् १९५४ मगिसर सुदि अप्टमीक रोज मरुधरदेशीय शहर भीनमाल मारवाड़ में अप्टाहिक—महोत्सवके साथ अति प्राचीन रायणबृक्षके अधी भागमें ५००० हजार जनताके अन्दर मेरे लघुदीक्षीपसंपद् गुरु हुए और दिन रातमें वड़े ही परिश्रमके साथ उभय लोक सुधारनेकी चाहसे सहर्प इन परोपकारी गुरुश्रीने मुझे कुल साधुके कियाकाण्डमें कुजल बनाया। इन श्रीविजयधनचन्द्रस्रिजीके पाट पर सौभागी गुणोंसे स्र्यके समान तेजस्वी सव शास्त्रोंमें अति प्रजाशाली सौधर्मबृहत्त्रपागच्छमें साहित्यविशाद्य—विद्याभूपण—श्रेताम्बर

जैनाचार्य-श्रीमद्विजयभूपेन्द्रसरीश्वरजी महराज अत्यन्त शोभा दे रहे हैं ॥ ६३७-६३९ ॥

आदेयस्किः समसौख्यदाता,
श्राता विषक्षेऽिष सदाऽऽत्मना यः।
कीर्निश्चतुर्दिश्च सुविस्तृता हि,
भूषेन्द्रसूरिं तमहं स्मरामि ॥ ६४० ॥
भो ! जीवनप्रभाग्रन्थ-सुपजीव्य विद्योपतः।
यथा दृष्टं श्रुतं चापि, गुरुवृत्तं गुणाद्भुतम्॥ ६४१ ॥
तथास्यां गुणमञ्जर्या, सुसत्यं योजितं मया।
अष्टाप्टेरिंत्नभृवपें. फाल्गुने सितदिक्तियां। १६४२॥
श्रीगोडीपार्श्वनाथस्य. द्विषञ्चाञाज्जिनांकसाम्।
स्वामिनो दयया जीधःमेषा संपूर्णतामगात्॥६४३॥

सदैव जिनके अंगीकरणीय यचन है. नय लोगोंको सुख देनेवाले, जो अपनी आत्मासे छाष्ट्र पर भी परपुरव भाव रखने वाले, उस कारण उनकी चारों दिशाओं से अत्यन्त सुकीति फेल गई है. ऐसे भीमितिजयभूपेन्द्रलिकी महाराजकी में दार-रवार स्मरण करता हूं। पायकवर! हम 'साजेन्द्रशुणमञ्ज्ञी' से अधिकांश कर व्याख्यानदायस्पति-हानेधीयनीन्द्रिवज्ञज्ञी विग्यित 'जीवनप्रभा-प्रन्थके तथा एत्य जनेव पुरावशेशि जन्न-सार मत्य शुणोले युक्त जना देखा. सना 'हमा एतान जारीन नगर ( मारवार ) में नयत् १९८८ प्रमान होते जानीजे कईएक ऐतिहासिक, प्रश्नोत्तरात्मक, वैराग्यरसोत्पादक चर्चात्मक और संगीतरसका अपूर्वानन्द देनेवाले भी हैं। बुद्धिमानी के साथ गुरुश्रीने इस प्रकार अनेक प्रन्थ वनावे हैं॥ ६३४-६३६॥

मार्गशीर्पसिनौंष्टॅम्यां, प्रियालाघो जनवजे । लघुदीक्षागुरुमेंऽभूर्, भीनमाले महोत्सवैः । १६३५ दिनक्षपाऽऽश्रमेणैव, परोपकारिणा मुटा। माधुकियाकृतीचके, लोकद्वयहितेच्छया ॥६३८।

पहेऽस्य मौभाग्यगुणांगुमाली, जाम्ब्रेषु सर्वेष्विति बुद्धिजाली। सौयर्मगच्छे बृहदन्वितेऽस्मिन्, भूपन्द्रंस्रिचि राजतेऽसौ

11850

जो संवत १९५५ मगिमर मुदि अष्टमीक रोज मरुधरदेशी शहर भीनमाल मारवाड़ में अष्टाहिक—महोत्मवके साथ औं प्राचीन रायणवृक्षके अथी भागमें ५००० हजार जनतां अन्दर मेरे लघुरीक्षीपमंपद गुरु हुए और दिन रातमें वहें हैं परिश्रमके नाथ उभय लोक सुधारनेकी चाहसे महर्ष इर परोपकारी गुरुशीने मुझे कुल मायुके क्रियाकाण्डमें कुछलं वनाया। इन श्रीविजयधनचन्द्रस्रिजीके पाट पर मौमार्ग गुणोंमें सूर्यके समान तेजस्वी सब बाखोंमें अति प्रजाजालं मौधमेबुहत्तपागच्छमे साहित्यविज्ञारद—विद्याभृषण—श्रेतास्व

जैनाचार्य-श्रीमद्विजयभूपेन्द्रसूरीश्वरजी महराज अत्यन्त शोभा दे रहे हें ॥ ६३७–६३९ ॥

आदेयस्किः समसौख्यदाता,

भ्राता विपक्षेऽिष सदाऽऽत्मना यः।
कीर्निश्चतुर्देश्च सुविस्तृता हि,
भूषेन्द्रसूरिं तमहं स्मरामि ॥ ६४० ॥
भो ! जीवनप्रभाग्रन्थ-सुपजीव्य विशेषतः।
यथा दृष्टं श्रुतं चापि, गुरुवृत्तं गुणाद्सुतम्॥ ६४१ ॥
तथास्यां गुणमञ्जर्या, सुसत्यं योजितं मया।
अष्टाप्टेर्रित्नभ्वर्षे. फाल्गुने सितदिक्तिथौ । ६४२॥
श्रीगोडीपार्श्वनाथस्य, द्विपञ्चाशज्जिनौकसाम्।
स्वामिनो दयया शीष्ट-मेषा संपूर्णतामगात्॥६४३॥

सदैव जिनके अंगीकरणीय वचन हैं, नय होगोंको सुख देनेवाले, जो अपनी आत्मासे शत्रु पर भी वन्धुत्व भाव रखने वाले. उम कारण उनकी चारों दिशाओं में अन्यन्त सुकीतिं फैल गई है, ऐसे श्रीमद्विजयभूपेन्द्रसरिजी महागजको में वार-म्यार स्मरण करता हूं। वाचकवर! इस 'राजेन्द्रगुणमञ्जरी' में अधिकांश कर व्याख्यानवाचस्पति—म्रानेश्रीपतीन्द्रविजयजी विरचित 'जीवनप्रभा-प्रन्थके तथा अन्य अनेक पुस्तकों के अनु-नार नत्य गुणोंसे युक्त जैना देखा. सुना 'वैना पृतान्त आहोर् नगर (मारवाइ) में संवद् १९८८ फाल्गुन सुदि दशकीके



• •



देशदेशान्तरेऽप्येवं, धर्मकृत्यवभावनाम् । नद्गुणाकर्षिनः संघ-श्रक्ते पूजोत्सवादिकम् ॥ ४॥

संवत् १९९३ माघशुक्ता ७ को श्रीमद्विजयभूपेन्द्र-स्रीधरजी महाराजने अरिहन्त, सिद्ध, सुसाधु और केंबली भाषित जिनधर्म इन चार का शरण लेकर खुख समाधि पूर्वक श्रीआहोर नगर (मारबाड़)में स्वर्ग को प्रयाण किया। आपका स्वर्ग गमन सुनकर अन्य ग्रामोंसे भी वहुतसे संघ नमुदाय आये और मकल श्रीसंघने अत्याडम्बरसे सविधि भक्ति पूर्वक स्रीश्वरजीकी अग्निसंस्कारादि किया की। उमके वाद श्रीसंघकी ओरसे गुरुभक्तिके निमित्त दो अष्टाहिक महोत्मवके साथ दो स्वामिवात्मल्य भी हुए और अनुकंपया दीन हीन अपंगादि दुःखी नर समृहको अन वस्नादि तथा पशुओंको चारा पानी आदिसे वहुत ही महायता पहुँचाई गई। इसी प्रकार आपश्रीके शान्तस्वभाव, नरलता, विद्र-त्तादि अनेक सद्धणाकिंत मरुधर, गुर्जर, मालवा, आदिक स्वपरदेशों में भी अष्टाहिक महोत्सव पूजा प्रभावनादि पुण्य कृत्य किये गये ॥ १-२-३-४ ॥

पटेडस्य निर्मलमतेः ससुन्वं हि यस्य.
चाडडहोरसंघसकलेन कृतोडभिषेकः।
पश्चाद्गभिक्तिधरणा गुभराधमासे.
पटस्य युक्तिसुमहः सिनदिक्तिया च ॥

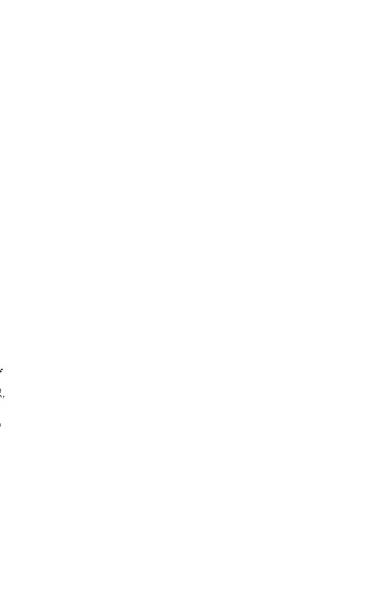

## जैनाचार्य-श्रीमद्-विजयराजेन्द्रसूरीश्वराणां

## सार्थगुणाऽष्टकम् ।

शाई्लविक्रिडितछन्द्सि—

सद्वेलाजननं पुरेऽत्र भरते यस्यौसवंद्ये शुभे, यस्याऽम्याऽजनिकेसरी ऋपभदासश्चेभ्यराड् यत्पिता

याल्येऽमोदयताऽखिलानपि गुणैयों रत्नराजः ग्रुभै-स्नं भव्याः प्रणमन्तु सुरिगुणिनं राजेन्द्रसूरीश्वरम्।१।

भन्यो! जिनका इस संसारमें रमणीय भरतपुर नामक शहरके अन्दर शुभ समय उत्तम ओसवंशमे सं० १८८३ की सालमें जन्म हुआ, उनके पिता श्रेष्टिवर्य-ऋपभदासजी और माता सुशीला केसरी वाई थी। गर्भावासमे मातुश्रीको रक्तशाशुभ स्वम आनेके कारण महोत्सव पूर्वक सहर्प आपश्रीका शुभ नाम 'रत्नराज 'रक्खा गया। ये रत्नराजजी वड़े ही भाग्यशाली होनेकी वजहसे वाल्यावस्थामें ही अपने मनोहर गुणोंसे सवको अतीव खुश करते थे। इसलिये नज्जनो! आप लोग आचार्यके छत्ती सगुण युक्त—जन्धेताम्वराचार्यश्रीमद्विजयराजेन्द्रस्रीधरजी महाराजको सदैव नमस्कार करो॥ १॥

यो वैराग्यसुरजिनोऽल्पवयसि श्रुत्वोपदेशं गुरो-र्वस्मास्यास्यरस्तभूमिसमिने संसारपीडापहाम्।

## जैनाचार्य-श्रीमद्-विजयराजेन्द्रसूरीश्वराणां

## सार्थगुणाऽप्टकम् ।

शाईलविकिडितछन्द्रि —

सद्देलाजननं पुरेऽत्र भरते यस्यौसवंशे शुभे, यस्याऽम्बाऽजनिकेसरी ऋषभदासश्चेभ्यराङ् यत्पिता

याल्येऽमोदयनाऽखिलानपि गुणैयों रत्नराजः शुभै-स्तं भव्याः प्रणमन्तु सूरिगुणिनं राजेन्द्रसूरीश्वरम्।१।

भन्यो! जिनका इस संसारमें रमणीय भरतपुर नामक शहरके अन्दर शुभ समय उत्तम ओसवंशमें सं० १८८३ की सालमें जन्म हुआ. उनके पिता श्रेष्टिवर्य-ऋपभदासजी और माता सुशीला केसरी वाई थी। गर्भावासमें मातुश्रीको रतका शुभ स्वम आने के कारण महोत्सव पूर्वक सहर्प आपश्रीका शुभ नाम 'रत्नराज 'रक्खा गया। ये रत्नराजजी बढ़े ही भाग्यशाली होनेकी वजहसे वाल्यावस्थामें ही अपने मनोहर गुणोंसे सबको अतीव खुश करते थे। इनलिये सज्जनो! आप लोग आचार्यके छची सगुण युक्त-जैनथेताम्बरावार्यश्रीमद्विजयराजेन्द्रस्रिथरजी महाराजको सदैव नमस्कार करो।।१॥

यो वैराग्यसुरित्ततोऽल्पवयसि श्रुत्वोपदेशं गुरो-र्वसास्याम्यररतः शृमिसमिने संसारपीटापराम् ।



f\*1

आहोरे गुरुपार्श्वमैत्य गदिनं वृत्तं च संघं गुरुं, तद्वकत्वमवेक्ष्य तौ पदमदात् श्रीपूज्यमस्मै मुदा। पूज्योपाधिमलञ्जकार बहुधा सन्नीतिरीत्या सुधी-देशे मालवके मरौ च विरहन् सोऽगात्कमाज्ञावराम्॥

बाद अपनी अन्तिमावस्थामें कुल गच्छका भार श्रीरत्न-विजयजी को समर्पण करके श्रीदेवेन्द्रसरिजी तो शहर राधनपुरमें देवलोक प्राप्त हो गये। पीछे गुरुश्री देवेन्द्रस्रितीके पह्धर श्रीधरणेन्द्रस्वरिजीको विद्याभ्याम कराते हुए एकटा सं० १९२३ घाणेरावके चौमासेमें श्रीपूज्य और गुरुश्रीके परस्पर इत्रके विषयमें बहुत ही विवाट हो गया ॥ ३॥ अतएव गुरुश्री श्रीप्रमोदरुचिजी श्रीधनविजयजी आदि श्रेष्ट यतियों के साथ घाणेरावसे विहार करके आहोरमें विगलित स्वगुरु श्रीप्रमोदस्रिजीके पास पहुंच कर गुरु व नंघको नव प्लोंक्त घटना कही. उन्हें सुनकर गुरु और श्रीसंघने श्रीपृ-ज्य धरणेन्द्रस्रिजीकी निरंकुशता जानकर सं० १९२४ वैशाख सुद्धि ५ व्रथवारकं रोज मोत्मव महर्ष शीरत्नविज्ञय-जीको श्रीपूज्य पदवी देकर 'श्रीविजयगजेन्द्रस्रि' नामने खुशोभित किया। गुरुदेव भी उत्तम नीति रीतिके नाध श्रीपूज्य पदवीको अत्यन्त सुशोभित करने हुए असुन्नमन मारवाड़ मेवाड़ और मालवा देशोंने दिचरते हुए हमने जावरा नगर पधारे ॥ ४ ॥

करंण ७० सित्तरि रूप साधुके कर्मकाण्डके पालन करनेमें अतीव प्रश्नंसनीय सुन्दर उद्योग शुरू हुआ (५) और उत्तम शिष्योंके साथ भूमण्डल पर विचरना हुआ, उसमें आपश्रीके सदुपदे-शसे जिनेश्वरोंके अनेक जीर्ण जिनालयोंके उद्धार हुए, स्थान रथान पर नये २ उत्तम शिखरवन्ध जिनमन्दिर एवं धर्मशाला पाठशालाएँ आदि हुई, और अनेक श्रावक श्राविकाओंको सम्यक्त रूप रत्नप्रदान पूर्वक साधुओंके पंच महात्रत, श्राव-कोंके द्वादश त्रत, एवं रात्रिमें भोजन वर्जन आदि यम नियम दिये, अतएव आपश्रीके हजारों श्रीसंघ अनुयायी वने (६)

दुष्कर्मेन्धनवितुल्यमकरोचोऽनेकधा सत्तपः, सद्ग्रन्थाँ विनिर्ममे वुधमतान् राजेन्द्रकोपादिकान्

१—-वेतालीस प्रकार की पिडविद्युद्धि ( ४२ दोप रहित आहारादि की गवेपणा करना) ४२. पाँच समिति ४७, द्वादश भावना ५९, वारह साधुप्रतिमा ६०, पाँच इन्द्रियों का निप्रह ६५, प्रतिलेखन ( पिड्लेहण ) ६६, तीन गुप्ति ६९, और अभिप्रह (प्रतिज्ञा) ये ७० सित्तर। अथवा पक्षान्तरसे—दोप रहित आहार १. उपाध्य २. वस्त ३. पात्र ४, इन की गवेपणा वो पिडविद्युद्धि ४. पाँच समिति ९. वारह भावना २१, वारह प्रतिमा ३३, पाँच इन्द्रियनिरोध ३८. पधीस प्रतिलेखना ६३, तीन गुप्ति ६६. चार अभिप्रह (द्रव्य १. क्षेत्र २. काल ३, और भाव ४) इस प्रकार भी करण सित्तरि के भेद होते हैं॥

ज्ञानध्यानवछेन भव्यसुग्नदं भाव्यादिकं सृदितं, यद्गक्तोऽजनि झाबुआक्षितिपतिर्गोद्ध्यां सिरोहीत्यः ७

और गुरुश्रीने अष्ट कम रूप इन्धनको जलानेके लिये अग्निके समान नाना प्रकारके उत्तम २ तप किये। जैसे मारवाइ—देशान्तर्गत मोदरा गाँव के बनमें सुमाधुगुण युक्त श्रीधनविजयजी महागजके महित नानाविध उपसगाँ को सहन करते हुए गुरुश्रीने अनेक प्रकार के तप किये। इमी प्रकार शहर जालोर के पर्वनादिकों में भी जानना चाहिये। विद्वानों को अति माननीय 'श्रीअभिधानराजेन्द्रकोप' शब्दाम्बुधिकोश, प्राकृतव्याकरण आदि बहुत ही उपयोगिक

१— प्राणानिपान १, मृपाबाद २, अदत्तादान ३, मेंथुन ४, परियह ५, और राजिमोजन ६, इन छ ओका सर्वधा त्रियोगते त्यागरूप छ ज्ञत कहलाते हैं । पृथिवीकाय१, अप्काय २, तेज स्काय ३, वायुकाय ५, वनस्पतिकाय ५, और ज्ञमकाय ६, इन पद्कायक जीवोंकी रक्षा करना । स्वर्शेन्द्रिय १, रमनेन्द्रिय २, घ्राणेन्द्रिय ३, चक्षुरिन्द्रिय ४, और अरेजेन्द्रिय ५, इन पॉव इन्द्रियों और लोभका नियह करना १८, क्षमा १९, भावकी विशुद्धि २०, पडिलेहण करनेमे विशुद्धि २१, सुसयमयोग-युक २२, अकुशल मन २३, वचन २५, कायाका सरोध २५, श्रीतादि पीडा का महन २६, और मरणान्त उपसर्ग सहन २७, इन सत्तावीस गुगोंसे जो साधु विभूपिन है। वे ही भव्य जीवों के नमस्कार करने योग्य है. अन्य नहीं।

उत्तम २ प्रन्थ चनाये, ज्ञान और ध्यानके वलसे भव्य लोगोंके मुखदाई होनहार व अनहोनहार के अनेक वृत्तान्त प्रकाशन किने थे, जैसे-एक समय गुरुमहाराज विचरते हुए संवत् १९५२ की साल उपाकाल में शुभ ध्यान के योगसे प्रथम से ही अपने शिष्यों को कह दिया था कि-" शिष्यो ! शहर क्तक्मीमें चड़ा भारी अग्निका उपद्रव होगा " उसी प्रकार १९ दिनके वाद वह सारी क्रकसी जल गई। यह वृत्तान्त वहाँके समीपवर्ती ग्रामों के बहुतसे लोग जानते हैं, शिष्य-वर्ग इस भृतप्र्व दृष्टान्तको प्रत्यक्ष देखकर वहे ही अचंभित हुए ॥ १ ॥ इसी प्रकार संवत् १९४१ की साल गहर अमदाबाट में भी रत्नपोलके अन्दर महान अग्निका उप-द्रव हुआ उन समय जलनेके भयसे समीपवर्ती जिनालय में विराजित धीमहावीर प्रभुके विम्वको भेष्टिवर्षने एकटम उठाकर अन्य रथानमें स्थापन कर दिया उसी यक्त रम कुल बनायको किमी एक श्रावकन आकर गुरमहागडीप निवेडन किया। वस उसको सुनो ही सम्भीने हानदर्भे उत्त " भी भद्र ! प्रभुकी उठाकर अन्यत्र स्थापन विचा यह बाउँ ठीक नहीं किया, जब भारकने पूरा होक पयों नहीं 🚉 🚉 गुरुमताराजने पारमाया कि उन ननयमे जिनस्विते एउस-कर अरपन रक्षपनेने मंदिर दनवाने वाले नेटरे प्राणीत अथवा धनतानि रोगी। "दन, एक मान्ये राव असार रोग पीराने पीरिन रोपर बरा ति एतिति नेता पर

## the second secon

१ %

त्रहरू सम्मारः जा प्रस्तान्त्र अस्यतं वास्त्रत्यः इत् चा क्षत्र क्षा ची को क्षणा समाप्त्रास्त्री प्रस्ति अस्ताक्षत्र क्षित्रं प्रकारणात्र स्थाप प्राप्ता क्षणान् क्षत्र के चा ची सम्मान्ति क्षणा

र्ष । १ वर्षे वर्षे

- - - ;

५-७ में से किसीका कुछ भी नहीं विगड़ा, यह गुरु महा-राजका अनहोनार पर वाक्यसिद्धि देखकर महोत्सवमें आये हुए हजारों लोग धन्यवादके जयारवोंसे गुरुश्रीको वधाते हुए ॥ ४ ॥ भो वाचकवृन्द ! इस प्रकार गुरुश्रीके अनेक उत्तम २ ह्यान्त हैं लेकिन ग्रन्थवृद्धिके भयसे यहाँ नहीं लिखे हैं। और जिनके धर्मचर्चासे झावुआ नरेश श्रीमान् उद्यसिंहजी और सिरोहीनृव श्रीमान् केसरसिंहजी अति भक्त हुए थे॥ ७॥

चीरोलापुरवासिनासुपकृतिं चारुं प्रचके गुरु-चोंध्यैवं त्विष गुर्जरादिविषये प्राज्यं व्रतोद्यापनम् ॥ धर्मध्यानरतो जिनादिसुजपन् जीवेषु निर्वेरकं. स्यगेंडगाद्गुणपड्नवेन्दुकलिते यो राजदुर्गे सुग्वम् ॥८॥

दाई सौ वर्ष पहिले जाति वाहर किये हुए मालवादेजान्तर्गत-ग्राम चीरोला निवासी श्रीसंघको आपशीने दण्ड
लिये यिना ही न्यातिमें सामिल करवा कर उनका दड़ा ही
सुन्दर महीपकार किया। इन चीरोला संघको न्याति बाहर
करनेका कारण इम प्रकार है—चीरोला गांवके निवासी किसी
एक धनाट्य सेठकी लड़की बड़ी होगई धी लेकिन उनके
योग्य वर नहीं मिलनेसे माता पिता वड़े ही चिन्तालुर थे,
एक समय भावी योगसे सेठको पूछे विना सेठानीने घर
घठे ही शहर सीतामऊ निवासी किसी सेठके लड़के मगरन
करदिया, एवं सेठने भी शहर रनलाममे आकर सेठके पुजने

भावकोंको सम्यक्त युक्त द्वादश व्रतधारी वनाकर उन पर अनेक प्रकारके असीम महोपकार करके अपना नरभव सफल किया और गुरुश्रीके सदुपदेशसे नाना प्रकारके व्रतोंके उद्यापन आदि धर्मके कार्य तो स्थान स्थान पर बहुत ही हुए हैं सो उनका कुल बृत्तान्त जिज्ञासुओंको गुरुश्रीके गविस्तर चरित्रसे जानना चाहिये।

अव अन्तिमावस्थामें सब प्राणियों पर वैरमाव रहित धर्मध्यानमें लबलीन जिनेश्वर देवका और स्वगुरुदेवका अच्छीतरह जाप जपते हुए सुखसमाधि पूर्वक ८४ लक्ष जीवयोनिको क्षमाकर चारों आहारोंका त्याग कर और चार चरणा अंगीकार करके संवत् १९६३ की साल मालवा देशा-न्तर्गत श्रीराजगढ़ नगरमें पाप सुदि मप्तमीके रोज जैनश्वेता-म्यराय-श्रीश्रीश्री१००८श्रीमद्विजयराजेन्द्रस्रीधजी महाराज सभी वातोंकी ममता रहित विनाशशील इस शरीरको छोड़कर देवलोक पधारे ॥ ८॥

किंसिन्थोःसिल्स्य कोऽपि तुल्नां कुर्यात् प्रवक्तुं एतं, नैवं तहुस्राजकस्य सकलोदन्तं गुणोधस्त्वयम् । आरोरे गुस्भिवततोऽष्टकिमदं सर्वेष्टदं निर्मिनं. खाद्वाद्वेन्दुमिते 'गुलाविजयो' वक्तीति संघं मुदा॥९॥

इन संसारमें कोई भी मनुष्य समुद्र के पानीका माप करनेके लिये क्या समर्थ हो सकता है ! नहीं र कभी नहीं. .

-

,

दोय खमासमण देई इच्छकार पूछणा, साध्वीने ऊभा मत्थएण वंदामि कहणा.

- (७) रत्नाधिक विना सामेला प्रमुख करणा नहीं, आचार्य से उतार उपाध्यायका करणा, जय गुरुकी ही बोलणा, सवों की वोलणा नहीं.
  - (८) रस्तामें श्रावकोने माधु माध नहीं चलणा, मार्ग दिखाय देणो. आगे पींछे गहे हुए, मामान्य माधु माथ तो जाणा ही नही
    - (९) जो माधु मर्यादा चुके उमका आहुर मन्मान बद्रणादि श्रावकोंने करणा नहीं करंगा तो आजा वाहिर हैं, संघको ठवको पावेगा. समार वधावेगा

## साधु साधीं की मर्यादा इस मुजव मो लिखने हैं।

- (१) साधु-मास्त्रियोन नाय मागमे विचम्णा नही उपण होय तो आचार्यन प्लन वृहनच्यवहार मयादा प्रमाण गाममे माधुन जाला नहीं चरी
  - विचरे । सिवाय रणी नहीं, डीय मारिता (२) माधी 7. गगा 夏季 1

दोय समासमण देई इच्छकार पूछणा, साध्वीने समा मत्यएण वंदामि कहणाः

- (७) रत्नाधिक विना सामेला प्रमुख करणा नहीं, आचार्य से उतार उपाध्यायका करणा, जय गुरुकी ही चोलणा, सबों की बोलणा नहीं.
- (८) रस्तामें श्रावकोंने साधु साध नहीं चलणा. मार्ग दिखाय देणो. आगे पीछे रहे हुए, सामान्य नाधु माथ तो जाणा ही नहीं
- (९) जो नाधु मर्यादा चूके उनका आदर नन्मान वंदणादि श्रावकोंने करणा नहीं. करेगा तो आज्ञा पाहि है. संघको ठवको पावेगा, संगार वधावेगा.

## साधु साध्वी की मर्यादा इस मुजव सो छिखते हैं।

- (१) साधु-साध्वयोने नाथे गार्गमे विचरणा र्षाः राज्य होय तो आचार्यने पुलने हावण्यवतार गर्णाः पर्यो विचरे ।
- (२) माधी होय जिल साममें राष्ट्रे ठाला नारे. हरी न्या तो तीन जिल निराय रेको रही. नेय रणीता मुक्त दूसरे माग प्रया ठाला.

- (९) वांदवा आवे जब सब जणी साथे आवे, तीन जणी सुं वारंवार साधन्यो साधु कने आवे नहीं.
- (१०) साधु दोय जणा विना विचरे नहीं, साधन्यां तीन जनी विना विचरे नहीं, आचार्य हुकुमसे न्यूना-धिक विचरे।
- (११) चौमासो आचार्यरा हुकुम विना रहे नहीं, जो दूर होय तो श्रावक कहे जद कहणा हुकुम होगा वहां विचरांगा।
- (१२) श्राविकाने साधु भणावे नहीं, जो कोई श्राविका जाणपणो पूछती होय तो श्रावक श्राविका सहित पद देणो पण एकलीने उपासरामें ऊभी राखणी नहीं, आलोयण लेवे तो वहु लोक की दृष्टीमें वैठके देणी।
- (१३) नाधु-साधवी अपणी नेश्रायें चेला चेली करणा नहीं, आचार्य प्रवर्तिनीरी नेशायें करणा.
- (१४) वड़ी दीक्षा जोगविधि आचार्य विना न करणी, आज्ञा देतो करणी।
- (१५) जो कोई नाधु नाधवी उलंड होय आचार्यादिकने असमंजन बोले तो तिणने आचार्य पदतिनीरा हहर विना गन्छ वाहिर कारणी नहीं.



- (२१) जिस साधु साधवीकुं गुरुपें गच्छ बाहिर किया वो साधु साधवी कोइ तरेसे अवर्णवाद वोले तो उसका कहा सत्य न मानणा.
- (२२) जो आचार्यादिक तथा प्रवर्तिनी मूलगुणमें खोट लगावे तथा अपणी मर्यादा प्रमाणे न चाले, समा-चारी न पाले, उन आचार्यादिकको श्रद्धावान साधु साधवी श्रावक श्राविका मिल समझावणा न माने तो द्र कर दूसरे जोग्य आचार्यादिक थापन करना, जो मुलायजा पक्षपात स्क्लेगा वो श्रद्धावंत अनंत संसारी होगा, गच्छ विगड़नेका पाप उस माथे है।
- (२३) अभीके कालमें जलसंनिधि सोचके वास्ते रहता है वो जल दोय घड़ी पेली वापरणा, पीछे परठ देणा, पण घणा दिन चढे रखणा नहीं. उस जलसे वस्तादिक घोवणा नहीं, वो जल सौच विना द्सरे काममें न लगाणा, लगावे तो उपवान १ दंडका पावेगा.
- (२४) साधु साधव्योंने आपणे अर्ध पुस्तकादि श्रावक कनेसुं वेचाता लेबावणा नहीं, लिखावणा नहीं, आपणा कर भंडारमें तथा गृहस्थरे घरे मेलणा नहीं, एसेही पात्रादिक न चाहे तो परठ टेणा. परा गृहस्थ घरे भंडारे न मेलणा. मेलताने श्रादक

- (२१) जिम साधु साधवीकुं गुरुयें गच्छ बाहिर किया वो साधु साधवी कोइ तरेसे अवर्णवाद बोले तो उनका कहा सत्य न मानणा.
- (२२) जो आचार्यादिक तथा प्रवर्तिनी मूलगुणमें खोट लगावे तथा अपणी मर्यादा प्रमाणे न चाले. समा-चारी न पाले, उन आचार्यादिकको श्रद्धावान साधु साधवी श्रावक श्राविका मिल समझावणा न माने तो द्र कर दूसरे जोग्य आचार्यादिक थापन करना, जो मुलायजा पक्षपात रक्खेगा वो श्रद्धावंत अनंत संसारी होगा, गच्छ विगड़नेका पाप उन माथे हैं।
- (२३) अभीके कालमें जलसंनिधि मोचके वाम्ने गहता है वो जल दोय घड़ी पेली वापरणा. पीत पग्ठ देणा, पण घणा दिन चढे रखणा नहीं. उम जतमे बखादिक धोवणा नहीं. वो जल मौच हिना दूसरे काममें न लगाणा. तमावे तो उपवाद है दंडका पावेगा.
- (२४) नाधु नाथव्योने आपमे अर्थ पुरास है सार फनेतुं देवाला लेदारणा नहीं, विकास गरि, आपणा कर भेटारमें तथा रामदे घरे हो हो हो नहीं, एतेही पामदिश र धो है पह हो हो हा सुरुष घरे भटारे हे हो है, हे हो है हो ह



<sup>र नागु</sup> सम्बोतं कुने कुन प्रदेश किन बाद नाक्षी की, रांने अवसार रोहे हे **न्छ छडा** मन्त्र न मानवा. े बाबाबंदिक नेवा प्रवर्तिनी मुल्लुकर्वे बोट नाव नवा जवनी मर्याटा प्रमाब न चान, यमा रां। स पान, उन जानागीतक्की श्रदानान मानु 'विश्वी श्रावक श्राविका मिल समझावणा न मान े १६ कर १५वे जीव्य अचार्याटेक यापन करना, , प्रत्यक्ष प्रथमित सम्बेगा हो। श्रद्धांत अनेत ं भी कारा. रहन जिसहनेका पान उस माने हैं। े . इ ः हिन्द्रीति मीचे समे स्ता होत् हता स्त्री सारामा, बीउ पाउ र र कि वर स्थानी हैं। उम जनमे के किसारण नहीं। क्रिक्स नहीं । स्ट्रां से मलमा स्तार सारक करता है जा क

| क्षेष्ठ         | ধ্বপ্ত        | १५९ | ц  |
|-----------------|---------------|-----|----|
| स्धूलिभद्रकः    | स्थूलभद्रक:   | १६० | १  |
| मणिर्त्ना       | मणिर्देना     | १६२ | 8  |
| देवेन्द्रसूरिजी | देवेन्द्ररिजी | १६३ | 4  |
| आदिसे अन्त      | अन्त          | १६४ | १६ |

त्रिस्तुतिप्रभाकर और प्रश्नोत्तरमालिका पृष्ठ १३१ पंक्ति १ मे एवं पृष्ठ १६५ पंक्ति २० मे भी हैं, इन प्रन्थों के कर्ता दोनों गुरुवर्य हैं वास्ते उभय स्थान पर लिखे हैं।

| म                 | म       | १६८ | १  |
|-------------------|---------|-----|----|
| कीर्ति            | कीर्ति  | 11  | ११ |
| <b>चिक्री</b> डित | विकिडित | १७३ | 3  |
| चार्यशी           | चायभी   | ••  | १६ |
| पदवी              | पद्वो   | १उ५ | १९ |

